# మీదరాస్నడ్ గృధ్మకాశన**సభ**

తెలుగు **ప్రచురము.** నెం. 7.

## Satgrantha Prakasana Sabha Madras Telugu Publication No. 8

హిదు కాసహ (సము.

**కవి తాక్కికనంహా నర్వత** న్రైస్వత న్రై

(క్రీమ చ్వేడా న్ల డేశికులు సాయించినది.

సభ విద్వాకా. కంచి. స్థాపలివాది భయంకరమ్

ఆణ్ణజరాచార్యులవారు పరిశోధించినది.

Printed at the Rathnam Press Madras

1948

**మూ**ాల**్లము.** పత్త మెంబర్లకు 1\_4\_0

කුණුණුණු 1\_8\_0

ವಿಚಿತ್ರಯ ಸ್ಥಾನಮಣ

స్(గర్ |వకాళన నభ ఆసిక్

కి.ములాపాలుల్ కోణ్, ఈ టి కుండరాన్.

(శ్రీ కృ

్రీమ లేహ**య**్డ్ వాయనమః.

్శ్ మ తో రాం మా ను జా యు న మం శ్మమ్తో వేదా నైగురవే నమం.

(శ్రీమన్నిగమా స్థమహాదేశిక (పణీతం

పాదు కౌ నవాన

త్రీమా న్వేజు—టనాథార్యః కవితార్కి కేసరీ। వేదానాచార్యవరోయ్ల మే సన్నిధత్రాం సదాహృది॥

ဂ ုံဆည္နွာန္က သည္ထုံမီး ုံဆန္သေသာ္.

స్వుణ తీరణపృథ్విశచరణ్ తాణేశేఖరాణ । - జయ్ని భువన్తాణపదపజు—జరేణవణ॥

భరతాయ పరం నమోం స్టుత్స్నై ప్రథమోదాహరణాయ భ్రాహామ్ యదుపజ్ఞమేశేషతః పృథివ్యాం ప్రథితో రాఘవపాడుకా ప్రభావః ॥ / వర్గస్ట్రామ్ ర్వకుళసుమనో వాసనాముద్వహ్మస్ట్రమ్ ఆమ్నాయానాం ప్రకృతిమప రాం సంహీతాం దృష్టవ్లమ్ । పాదేనిత్య పణిహితధియం పాడుకే రజ్లభర్తుః శ్వన్నామానం మునిమిహ భజే త్వామహం స్ట్రేతుకామః ॥ 3 డివ్యస్థానాత్ర్వమివజగతీం పాడుకేగాహమానా పాదన్యానం ప్రథమమనఘా భారతీ యుత్ర చ్రక్ ! యోగజ్రేమం సకలజగతాం త్వయ్యధీనంపజానన్వాచం డివ్యాందిశతు వసుధాల్గ్ తజన్నా మునిర్మే ॥ 4 నీచేడికి హ్యామమమూర్గని నిర్విశేమం తుడ్డేపియన్ని విశ్తే నిగమాత్రమాడ్డే ! పాచేత స్వహృతిభిః ప్రథమోపనీతం స్టాప్యామిరడ్డపతిపాదుక యోద్యాగం తత్ ॥ ధత్రముకున్నమణిపాదుక యో పస్వమినడ్సుపురడ్డపతిపాదుక యోద్యా కుమాం కి !! గజ్గాపవాహపతిత స్య కీయానివస్యాప్రభిశ్వంక స్య యమునాపలిలాద్వి శేషః ॥

గ్లెస్ పెవాహపతితే స్వ కియానివస్వా దథ్యాదకస్య యమునాసలీలాద్వి శేమః ॥ విజ్ఞాపయామి కిమపి[పతిపన్న ఖీతిః [పా గేవ రజ్ఞపతివి[భమపాడు కేత్వామ్ 1 వ క్రుం ఈమాఃనదసతీ విగతాభ్యసూయాః స్వూస్పృశన్తు నదయైర్భ్రద్ధాయిస్తుతిం తే ॥

| అ(శద్దధానమపి నన్నధునాస్వకీయే స్ట్ర్లో తేని మోజయసిమాంమణిక         | పాదు కేత్వమ్!          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| దేవః(పమాణమిహ రజ్లపత్తి స్త్రథా త్వే క్రవ్ ద్వేపదపజ్కజయా          | ర్యథాత్వమ్॥            |
| యదాధారంవిశ్వం గతిరపిచయ స్టస్యపరమా తమప్యే కాధ తేస్త్ర (దిశ        | (సిచ) దిశివర           |
| గతిం తస్య రుచిరామ్ । కథంసా కంసా ే్డ్రుల్హహిణహరదుర్హో             | ్బ్రధమ <b>హిమా</b>     |
| కవీనాం శ్ర్ము దాణాంత్వమసి మణిపాదు స్త్రుతిపవమ్ 🏿                 | 9                      |
| స్తుత్మి పజ్ఞాసంపన్మహిత మహిమానః కతికతి స్తువ నై త్వాంస నౖః       |                        |
| క్డ్రూహరగీరః । అహంత్వల్ప స్త్రవ్వద్యదిహ బహుజల్పామితదపి త         | ్వేదాయ త్రం            |
| రజడ్ట్ తిరమణపాదావని ఖాడుః ॥                                      | 10                     |
| య దేష స్రామిత్వాం త్రిముగచరణ[తాయిణి తతోమహిమ్మః                   | కాహాని స్త్రవ          |
| మమతుసంపన్నిరవధిః। శునాలీధాకామం భనతు సురసిన్ధర్భగవతీత             | దేషాకిమ్భూ             |
| ভা సతుసపదిసన్నాపరహితః॥                                           | 11                     |
| మిత్రవేజూలాభకుణపరిణమత్పక్చువవదా మదు క్రిస్ట్వన్ 5పా వ            | `హితకవిసం              |
| రమ్భవిషయే । నక స్యేయం హాన్యా హరిచరణధాత్రి & తిత లే ము            | <sup>హుర్వా</sup> త్యా |
| ధూ తే <b>ముఖప</b> వనవిష్ఫూర్షితమివ ॥                             | 12                     |
| నిస్స్ట్ నేహానిజావకర్న విషయాత్కర్స్లో ఒపిహర్ష్ వయ ప్రత్యూఢ్ క్రమ | భ క్రి సైభవ            |
| భవడై ్వి యాత్యవాచాలితః । రాక్షాక్షిశపక్షతవర్ణనకృతారమైృ           | ర్నిగుమ్భ              |
| ర్ధిరాం నర్నాస్వాదిషు వేజ్క జేశ్వర కవిర్నాసీర మాసీదతి ။          | 15                     |
| రజ్లమ్మ్మాపతీరత్నపాడు భవతీం తుష్ట్ర్టూ తోమే జవాజ్జృమ్భన్తాం భ    | వదీయశిఞ్ఞత             |
| సుధానందోహనం దేహదాణ। శ్లాఘాఘూర్ణి తచ్చే ని శేఖర జిట్లాజహె         | ాలగ <b>శాప</b> య       |
| స్త్రానా దేశవిశృజ్ఞల పసరణోత్సిక్తా: స్వయంసూ క్రయ: ॥              | 14                     |
| హిమవన్నలదచలసేతుమధ్యభాజాం భరతాభ్యర్చితపాడుకావతంసు                 | 1                      |
| అత భోధనధర్మతఃకవీనా మఖ లేష్వస్థిమనోర థేష్వ బాహ్యణ ॥               | 15                     |
| అనిదం,పథమస్యళబ్దరాశే రపదం రజ్దధురీ పాదుకే త్వామ్।                |                        |
| గతభీతీరభిష్టువన్వి మోహాత్పరిహాసేన వినోదయామి నాథమ్ ॥              | 16                     |
| వృ_త్తిభిర్భహువిధాభిరా(శీతా नేజ్క్లకు కేకి గరస్వతీ।              |                        |
| అద్య రజపంతిరత్నపాడుకో నర్తక్వ భవత్రీ నిపేవతామ్                   | 17                     |
| అపారకగుణామ్బు ఛే _స్తవఖలు (పసాదాదహం విధాతుమపిశక్నుయాం            | శతసహ్మాసి              |
| కాం సంహీతామ్। తథాపి హరిపాదు కే తవ గుడౌళులేశస్థి తేరుదా           | 'హృతిరియం              |
| భ పేదితి మితాపియుక్తాన్మతిః ॥                                    | 18                     |

| అనుకృతనిజనాదాల సూక్తిమాపాదయ్ర్తీ మనసివచసిచత్వంసావధానా                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| మమస్యాం: । నిళమయంత్తి యథానా నిర్ణర్థుల దూరముక్తు పరిమదిసహలమ్మ్యా క్ర                            |
| ဆံင်္ဃာ ဒီဗိဗ္ဗာ ကုန်း ။                                                                        |
| త్వ్యువిహితా స్తుతి రేషా పదర&ైణిభవతి రజ్జనాథపదే !                                               |
| తడుపరికృతా సహర్యా నమతామివ నాకినాంశిరిని ॥ 20                                                    |
|                                                                                                 |
| ౨ అథస <b>మా</b> ఖ్యాపద్ధతిః ద్వితీయా                                                            |
| వస్ట్రేష్ట్రిపడాన క్రం తమృషీం తాంచ పాడుకాన్స్।                                                  |
| యథార్థశ్రజిక్సంజ్ఞా మచ్చి త్రవిజయాద్య $\overline{a}$ ూః $\parallel$ ೧                           |
| [దమిడోపనిషన్ని వేశళూన్యానపి లట్ర్మీరమణాయ రోచయిష్య్ర౯                                            |
| ్రమమావిశతిస్త్ర పాడుకాత్స్తా శరకోవఃస్వయమేవ మాననీయు 📭 22                                         |
| నియతంవుణిపాడు కే దధానః సముని ైస్తే శరకోప ఇత్యభిఖ్యామ్ ।                                         |
| త్విదుపా శ్రీత పాదజాత వంశ్రపతిప తై ్య పరమాత తాన రూపమ్ ॥ 3 23                                    |
| మునినా మణిపాడు కే త్వ్యాచ (పథితాఖ్యాం శేర్వోపసంజ్ఞాయైవ 1                                        |
| ద్విళ్యం సకలోపజీవ్యమాసీత్ప్ ) థమేన (శుత్రీరన్యత స్ట్రబ్థిం 🛚 ర 💮 24                             |
| ఆకర్ణ ్యకర్ణామృతమాత్మవన్తో గాధాసహ్మాసం శఠకోపసూ ঈঃ।                                              |
| మఞ్హు పణాదాం మణిపాదు కే త్వాం తోదేక నామానమనుస్కర స్త్రి ॥ శ్ర                                   |
| యణన ప్రపర్వవ్యవధానతుడ్దాం विషత్య కాష్ఠామభజన్ను రారేణ ।                                          |
| తస్వాపి నామోద్వహనా త్ర్వయాసా లఘూకృతో ఒభూచ్ఛరకో పసూర్షి 🛭 26                                     |
| శయ్యాత్ననామధురిపోరపి శేషభూతా పాదా శ్రామణచ పునర్ద్వినుణికృతంతత్                                  |
| భూయూఒపిభాగవత శేషతయా త దేవ వ్యం క్తుం పద-వని శశారిపడం బిభర్షి ॥                                  |
| పద్యేన దేవి శరకోపముని స్త్రవాసీ త్రస్యాపి నామవహనాన్మణిపాడు కే త్వమ్।                            |
| ৰ্ষীప్షిబభూవ యువయోరపి శేషశాయిగా శేషం త్వ్ శేషమపి శేషపదేస్థితంవః॥                                |
| విస్ధ్య <u>్రస్థ</u> మ్భాదభిహతగ్ తేర్విష్వగాచా <sub>్</sub> సిన్ధ్లో కుమ్భాసూనోరసురక బల్నగాసినః |
| సై ్వరభాషా । నిత్యంజాతా శకరిపుతనోర్నిప్పత్త స్త్రీ ముఖాత్తే (పాచీనానాం                          |
| ్శుతివరిషదాంపాడు కే పూర్వగణ్య ⊪్ . 29                                                           |
| శ్రక్ష్ ప్రత్యేషకాఖ్యా తవ రజ్ధధురీణపాడు కే యుక్తా ।                                             |

సూ తేసహ స్టాపేవం సూ క్ర్మీ స్వయమేవ యన్నయాభవతీ ॥ ೧၀

30

#### 3 అథ (పభావపద్ధతి స్తృతీయా

వస్దే త(ద్రజ్ఞనాథస్య **మా**న్యంపాదుకయోర్పుగమ్। ఉన్నతానామవనతి ర్నతానాం య(తచోన్నతిః॥ ౧

తిష్ట్రుత్రుత్రు స్థతో ఒపిమహితం జాగ్రైతత్పాదు కే తత్రాదృక్ప్రిధనాయ తావకగుణ్మామాయ రామాయణమ్ । యస్యాసీదరవిస్టసమ్మవవధూమఞ్ఞీర శోఞ్జారవస్పర్గాదుర్ధరపాదబద్ధభణితీర్వల్మీ శజన్మా కవిః 🏾 ౬ భ క్రిడ్రహ్వపుర్మ భ జ్ఞనజటావాటీననీడస్ఫుర చ్ఛూడారగ్వధ వాసనా పరిమిళ స్త్యానే స్త్రమణపాడు కే। రజ్గమ్ట్ ణిభృదష్ట్స్ నిషద్శయుగళీపూర్ణ్ ప్రపత్తే: ఫలం నిశ్చి న్వ స్పిపిశ్చేతః శమధనా నిత్యం యదుత్తంసనమ్ 🛚 2 37 మాతర్నాధవపాదుకే తవగుణాన్క స్టాస్త్రీతుమస్ట్రాకధీః కోటీరేషు యదర్పణ్మపణ యినాం సేవాడ్ ణే స్వర్ణిణామ్ । అన్యోన్యం డ్రీ పతామహం[పథమికాసమ్మర్గం కోలాహలం విష్వ శ్రేనవిహారవే[తలతికాకమ్పశ్చిరాల్లుమ్పతి ॥ ౮ యోషిద్భూతడృణ న్త్యవోఢశకట్డేమాని వైమానిక్రసోతస్విన్యుపలమృనాని భసితోదఞ్చత్పరీట్ర్లీ న్రైచి! దూత్యాదిష్వవి దుర్వచానిపదయోణ కృత్యానిమత్వేవ యద్ధతే తత్ప్పణయం త దేవ చరణ[తాణంవృణోరణ్లిణః 🛭 ౯ 39 వాస్టేతన్నధు కై టభారిపద యో ర్మితం పద్ధతద్వయం య త్ర్వ్ర క్రిభారాన తేన శిర సాయ్రతక్వచిబ్బి భతి। ద్వి త్రబహ్మవినాడికావధి పదవ్యత్యాసశజ్కా-భర్తతా

40

సోత్కమృదశావిసంస్థులధృతి స్టైవిష్టపానాంగణః ॥ ೧०

| పద్ <mark>శాకా స్తాపదా</mark> న్రజ్ఞవిభ <i>ో</i> ద్రిక్రం పద్ <b>తంభ జే</b> యడ్భక్తాన్నమతా <b>ం</b> త్రివిష్ట్ | Š  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| పసదాంచూడాప దేష్వర్నితమ్ । నిత్యాపీత సఖేన్డదీధితి సుధాసన్దోహ <b>ము</b> వై                                       | )  |
| ర్వమ త్య న్వర్నూన మమా స్థమ న్రికలసచ్ఛేషాపటచ్ఛద్మనా ॥ ౧౧ 41                                                     | Ĺ  |
| తద్విష్ణాణి పరమంపద్రతయుగళం (తయ్య న్రపర్య న్రగం చిన్నాతీతవిభూతికం విత                                           |    |
| రతు్ శేయాంసి భూయాంసినః । యద్వి కా న్రిదశాసముత్థితపద్రపస్యన్దిపాథస్విసీ                                         | )  |
| సఖ్యేనేవ సదానతస్య తను తేవకాళౌ స్థితిం శూలినః ॥ ౧౨ 4ూ                                                           | ટ  |
| అమ్బున్యమ్బుని ధేరనన్యగతిభిర్నీ సై ః కియద్దమ్య తే క్లేశేనాపి కియద్వ్యరిత్లో రభ                                 | í  |
| సోతుకూ ప్రవజేశ<్వరా: । విజ్ఞాతాకియతీపునః డైతిభృతామద్దేన గమ్భురతా కిం<br>— గ                                    | נ  |
| త్రైశికేశ వపాదుకాగుణమహామ్భా ధే స్త్రటస్థా వయమ్ ౧3 43                                                           | 3  |
| పదకమలరజోభిర్వానితే రజ్ఞభర్తుః పరిచితనిగమా స్తేపాడుకే ధారయ న్లః ।                                               |    |
| అవిదితపరిపాకం చెద్ద్రముత్తంసయన్తే పరిణతభువనం తత్పద్మమధ్యాస తేవా                                                |    |
| సకృదపికిలమూర్గ్నా(భువ నేఒస్కి౯) శౌక్షి౯ణః పాదు కేత్వాం మనుజమనువహ న్హ                                           | 2  |
| దేహబన్ధ వ్యపాయే। ఉపచరతి యథ్వార్తం దేవవర్గ స్వ్రదీయణ సతునియమిత                                                  | 5  |
| భృత్యో జోమమా స్ట్రే కృతా న్యః ॥ ౧౫ 4                                                                           |    |
| పదసరసిజమేత త్పాదు కేరజ్గభ ర్ష్యు బ్రహితినిధిపదవీం తే గాహ తే స్వేస భూమ్నా                                       | ١  |
| తదిదమపరథాచేత్తిపుత స్టన్య నిత్యం కథమివ విదితార్థాస్తాన్హ్యంభజనేమహా న్య                                         |    |
| ్రశుతిశిరసినిగూడం కర్మణాంచోదితానాం త్వదవధి వినివేశం నాధిగ <u>న్</u> తుం ఈమ                                     |    |
| ణామ్। పరిహసతి మురారేఃపాదుకే బాలిశానాం పశువధపరిశేషాన్పడ్డితోనాడ                                                 | Ó  |
| ထားဆူ၏ ဂ2<br>မူ                                                                                                | 7  |
| జనయితుమలమర్ఘ్యం దైత్యజిత్పాదరజ్జే నమతి మహతిదేవే నాకసిద్ధోర్విస్తీర్ణా                                          | 8  |
| ముహురహిపతీచూడామాళిరత్నాభిఘాతాత్ పరిణతలఘిమానః వాథసాము                                                           | ٠, |
| ပွာ္က သြံ ျဂပ 4                                                                                                | 8  |
| పదసరసిజయా స్వం పాడు కేరజ్లభ ర్హుర్మనసి మునిజనానాం మాళిభా 🕏 క్రమ                                                | తీ |
| নామ్। వచసిచ సుకపీనాం వ ౖ సేనిత్యమేశా తదిదమవగతం తే శాశ్వతం మైశ                                                  | 3  |
| రూప్యమ్ ∥ ౧౯                                                                                                   | ţ9 |
| పరిచరచని తానారమూర్డ్ని దుర్వర్ణ ప్రజ్మిం పరిణమయసిశారేణ పాదు కేత్వంగు                                           | వ  |
| ర్ణమ్। కుహకజనవిమా రే సత్ప ఖేలబ్దవృత్తేః క్వనుఖలువిదిత స్త్రే కో உష్యసాధాల                                      |    |
| ·                                                                                                              | 50 |

బలిమథనవిహారాద్వర్ధమానస్య విష్ణోరఖలమతిపతద్భర్వి క్రామై రష్యామేయు। అవధిమనధిగచ్చన్పాపరాశిర్మదీయః సమజని పడరజే. సావధి స్వ్వన్మహిమ్నా ॥ తటభువి యమునాయా స్ట్రస్టుషీయన్ని వేశాద్వహతి నిగమశాఖా వై భవం నీప శాఖా। పదకమలయుగంత త్పాదు కే రఙ్షభర్తు స్వ్వయిభజతి విభూతిం పశ్య శాఖానుశాఖామ్ 🛚 🧈 52శ్రిసివినిహితాయా**ం భ**క్తిన[మేభనత్వాం సపది తనుభృత<mark>స్తాము</mark>న్నతిం 🔁 ప్పువ న్రి । మధురిపుపదర ఉద్దే యద్వ శే నైవ తేషామనితరసులభంత ద్ధామహస్తాప చేయమ్ ॥ ౨3 53 భువేసేఒస్కి కార్చిక్రణం పాడు కే త్వాముపనిషదనుక లై ఎగు త్రమా జెర గ్రామ ధానాః । నరకమివ మహేన్తో నాక**ము**ల్లజ్ఞుయ న్లః **ప**రిషది నివిశ \_ెన్డే పా\_క్షనానాం గురూణా**మ్** ॥ ౨ర 54 ళమదమగుణదాన్తాదనైదేశికానాం శరణమశరణానాం మాదృశాం మా ధవస్య । పదకమలమిదం తే పాదు కే రడ్య్యమాసీదనుదయని ఫనానామాగమా నాం నిధానమ్ । ౨% 55 పరిచితపదపద్ాం పాడు కే రజ్ధిణస్వా్వం బ్రిభువనమహనీయాంసాదరం ధారయ్రాన్యకి నిజశీరసినిలీనం దేవి మన్దారమాల్యం నిగమపరిమళ్ైస్తే వాసయ స్త్రీవ దేవాః ॥ కనకసరిదనూచే కల్పనృత్తస్యభూష్ణ్కో పదకిసలయలగ్నా పాదు కేమఇక్టరీత్వమ్ । పరిణతిమర్గురాణాంయాఫలానాంసవిగ్రతీవహసినిగమబ్బ సైఃసమ్పవండట్పదానామ్ పరికలయసిచేన్నాం పద్భవాసాని మేవేయ్య పదకమల యూగేత్వం పాడు కేరజ్లభ్రు 1 అవిదితనిగమానాం నూనమస్నాదృశానామఘటిత ఘటినీ తే తాస్యాత్ ॥ ೨೮ 58 [శుతిశతశీరశూృడాపీడే నిపీడయితుండ్ మే దురిత సరితామాఘానేతానమాఘ విసర్పిణం ၊ క్రమషర్ణమడ్వేధః[శేణీశిఖామణిఘట్టనా మసృణితతలే రజ్డ్రమ్లోణీ భృతోమణిపాడు है॥ ೨೯ 59 జగజ్ఞననరమ్ణమ్పణసగ్గినో రక్షిణః పవ్మితతమమ్మాదియే భగవతః పద్మత ద్వయమ్ । శీవత్వకరణకుమ[తిదివసిస్థసమ్బస్థినం [పధావ్య చరణంనిజం [పణి దధాతియ[త[పభు: 8 30 60 యదధ్వరభుజాంశీరః పదయుగంచర జేశితుః దృధంఘటయితుం శ్రమం భవతి శేష ేశేమిత్వతః । శీర్మమ్రమిదమస్తుమే దురితసేన్ధుముష్టి స్థ**చాం** కదధ్వవిహతిడ్షమం కిమంపి తత్పద[తద్వయమ్ ∥ 3౧ 61

| సముత్ర్మిపతి చేతసి స్థిరనివేశితా తావకీముకున్నమణిపాడు కేముహాంరుపా                 | సనా   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| వాసనా। ఉదర్భ-పరికర్మ-శానుపరిపర్వణా ఖర్వితాననర్థశతగర్భితానమరశ                     | ్ మ్బ |
| లివి(భమా೯ ∥ 3౨                                                                   | 62    |
| విగాహా స్ట్రే రణ్డి త్రిపతిపద్రతాయిణినకృద్వహా న్రస్ట్రాఫ్లో మ గ్రర్వినిహితకు చేల | వ్యతి |
| కరాణ। మదోద్దామ స్థమ్బేరమకరటనిర్యన్నదర్శురీపరీవాహ్మా పేజ్ఞద్భ్రమరముణ              | ್ರಾ   |
| మజ్ఞాభవమ్ ॥ 33                                                                   | 63    |
| అధ్దైవతమాపతత్సు కల్పేష్ప్ధికారం భజతాంపితామహానామ్ ।                               |       |
| అభిగడ్తుంరజభ ర్తు రేషా కరుణాకాచన పాదుకావుయీ నణ 🛙 3ర                              | 64    |
| (ఘవమిన్ది)యనాగశృజ్ఞలా వా నిరయద్వారనివారణార్గలా వా ।                              |       |
| అనపాయపదాధిరోహిణ్ణ్ వా మమ రడ్డేశవిహారపాడు కే త్వమ్ ॥ 3%                           | 65    |
| శరణాగతసార్థవాహశీలాం (శుతిసీమ స్థపద్రపసాధనా ర్హామ్।                               |       |
| అధిరజ్ఞముపాస్మహే మురా రేర్నహనీయాం తపనీయపాడుకే త్వామ్ ॥                           | 66    |
| ఇహయో భవతీం భజ నైభక్త్యా కృతినః కేశవపాడు కేని ముక్తాంः।                           |       |
| కథయామ్బ తిరోహీతం తృతీయం నయనం(తీణిముఖాన్డివా కిమేషామ్ ॥                           | 67    |
| మధునై రిపర్గ హేము నిత్యం కుమయా త్వింమణిపాడు కే సమేతా।                            |       |
| త్దపిత్యనే నకిం పరేషాం త్రిదశాధీశ్వరశేఖరే నివేశమ్ 🏽 3౮                           | 68    |
| ద్వితయం[పతియ స్త్రిరఙ్గభ ర్తుః కతిచితాడ్రాఇ-్చనపాడు కే శరణ్యమ్ 1                 |       |
| అభయాన్వితమ(గిమం కరంవా భవత్తేశారితం పదామ్ముజం వా ॥                                | 69    |
| భరతాశ్వ్సనేము పాదశోబ్దం వసుధార్శో త్రసముద్భవో మునీన్ద్రిః ।                      |       |
| పఠతి త్వయిపాడు కే తత స్ట్వం నియతం రామపదాదభిన్నభూమా ॥                             | 70    |
| మకు బేవార్య దిక్పతీనాం పదమేవ (పతిపద్య డై త్యహన్తుణ ।                             |       |
| పరిరత్సి పాడుకే పదంత్వం క్వను భిద్యేతగరీయాసాం ప్రాభావః ॥ ర౧                      | 71    |
| జగతామభిరడ్ణో (తయాణామధికారంవుణిపాదు కే వవాన్లోనికి ।                              |       |
| యువయోం పరికర్మకోటిలగ్నం చరణద్వన్వమ్మైను రజ్ఞభర్తుం ॥ ర౨                          | 72    |
| పడరడ్డిణి వత్సలా నికామం రఘుపీరస్య పడ <b>మ్బు</b> జాదపి త <b>్వ</b> మ్ 1          |       |
| యదసౌ భరత స్వ్వమాంశవత్వ్వాన్నపునస్తాదృశమన్వభూద్వియోగమ్ ॥                          | 73    |
| అభిగమ్య ముకృన్నపాడు కే త్వా మపనీతాతపవార్డై:శిరోభిঃ।                              |       |
| హరితాం పతయో దురాపమనె (రనఘచా)యమవాప్పునని బోగన్స్ ॥                                | 74    |

| అపహాయ సీతాసీతానుపాయా౯్ అరవిస్దేక్షణపాడు కే మహా నుం!                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| త <b>్వ</b> దనన్యతయా భజ <u>ని</u> వృత్తిం త్వదసాధారణభోగసాభిలా <b>పా:</b> ॥ ర౫ | 75 |
| ုఫ్రణమ నైనవా విధేర్వివాకాద్యధమే రజ్దన రేస్ద్రవాడు కే త్వామ్ ।                 |    |
| ఉపజాతమను త్తమాజ్ఞమేషా ముభయోషామవి చిత్రము త్తమాజ్ఞమ్ ॥                         | 76 |
| తవ కేశవపాడుకే ప్రభావో మమడుషు-ర్మచ నస్వన్నైనారే।                               |    |
| నియమేన తథాపి పశ్చిమస్య చ్రతమేనై వహరాభవం (పతీముణ " ឋ८                          | 77 |
| అ 🙇 భూ మణత యైవ కేవలం విశ్వమేత దఖలం బిభ _ర్తియ: ।                              |    |
| అక్ల మేన మణిపాదు కే త్వయా సోఒపి శెఖరత యైవధార్య లే ॥ ర౮                        | 78 |
| రామపాదసహధర్నవారిణీం పాదుకే నిఖలపాతకచ్చిదమ్ ।                                  |    |
| ভা ্বিమ ক্রি జగ ভা మధీశ్వరీం ফা వయామి భరతాధి దేవ ভা మ్ । ర౯                   | 79 |
| చూడాక పాలవ్యతిష జ్గదోషం విమోచయిష్యన్నివ విష్ణుపద్యాః ।                        |    |
| కృతాదరః కేశవవాదరౙ్ష బిభ ర్థి బాలేన్లువిభూషణస్త్వామ్ ॥ ౫ం                      | 80 |
| త్వయైవ నిత్యం మణిపాదర ह्यं రాజన్వతీ సృష్టీరియం[పజానామ్।                       |    |
| ట్రీరాజ్యదోష[పళమాయ నూనం నిర్దిళ్య సే నాథవిశేషణేన 11 %౧                        | 81 |
| పరస్యపుంసః పదసన్నిక 🐧 తుల్యాధికారం మణిపాడు కే త్వామ్ । 🐪                      |    |
| ఉత్తంసయ గ్ర్తి స్వయముత్తమాడ్లు శేషాస్సమం శేషగరుత్నదాద్యాః ॥                   | 82 |
| బిభర్షి నిత్యం మణిపాడు కే త్వం విశ్వమ్మరం ధామ ని జేనభూమ్నా ।                  |    |
| తవానుభావశ్చులుక్మీలో ఒయం భ కైరజుసం భవతీం దధా কైঃ ॥                            | 83 |
| ముకున్నపాదామ్ముజధారిణి త్వాం మోహాచను త్రంసయతాం జనానామ్ ౹                      |    |
| మూర్గ్నిస్థితా దుర్లిపయోభవ న్రి [పశ్ స్తవర్ణావలయ స్త్రదీయాః 🏽 గ్రిర           | 84 |
| భూమిః(శుతీనా0 భువనస్యధా(తీ గుణైరనన్నా విఫులా విభూత్యా !                       |    |
| స్థిరా స్వయంపాలయితుం ఈమా నఃసర్పంసహా శౌరిపదావని త్వమ్ ॥                        | 85 |
| స్థార్యంకులమ్లోణిభృతాం విధ త్నే శేమాదయస్తార్హం శిరసా వహ న్రి।                 |    |
| పద్మవహాతా పరమస్యపుంసః పృథ్వీమహిమ్నా మణిపాడు కే త్వమ్ ॥                        | 86 |
| దై త్యాధిపానాం బల్నాం కిరీటా నిజ్ఞేపణం తేయది నాభ్యనన్ల ।                      |    |
| ర జ్లోశ్ పాదావని రాజ్లధామ్మ్మ సోపానతాం[పాష్య వహ నై ్యమాత్నామ్ ॥               | S7 |
| ৰিফৈ পৈতে ভাৰু মুলী ক্লানি ঠিছি তিত্তি কৰি ক্লানিক প্ৰতিষ্ঠানিক কৰিছিল।       |    |
| తులా<్థికారా ఇహ కిన్ను సన సా (మేవ నిత్వం శ్రీనా వహా ని "                      | 88 |

## 3 (మ ఖా వద్ద్రిం

| పరస్యపుంనః పరమంపదం తద్బిభర్షినిత్యం మణిపాదర జ్లే 1                 |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| అ్రన్యాదృశాం వ్యామసదాం పదానిత్వయ్యాయత ក్తే యద్దిదంనచిత్రమ్।        | 89  |
| పాదామురా రేణ శరణం(పజానాం' తయో స్త్రవేవాసిపదావనిత్వమ్ ।             |     |
| శరణ్యతాయా స్వ∑మనన్యరమై సందృశ్యసే వి[శమభూమి రేకా ॥ ౬o               | 90  |
| అన్యేముపద్నాకమలాననా 🗟 ్య రజ్లేమురజ్లాధిపతోణ (శితేము।               |     |
| హాదావనిత్వామధిగమ్యజాతం పదం మురా రేరధి దైవతంనః ॥ ౬౧                 | 91  |
| <b>మణం</b> నరోజేంమ్ణపాడు కే యుంకృతాదరు కింకురు తే భవత్యాం: I       |     |
| అకిఞ్చనస్యాపి ళవన్ని శీ్ౖఘం భూ)కిజ్కరా స్ట్రప్య పురన్దరాద్యా: ॥ ౬౨ | 92  |
| వహా న్రియే మాధవపాడు కేత్వా మూహ్య న్షప్ తే దివి నిర్విఘాతా: ।       |     |
| హంసేన నిత్యంశరద(ళభాసా కైలాసగారేణకకుద్భతావా ॥ ౬3                    | 93  |
| రు్దం (శితో దేవగణః సరు్దః పద్భాసనం సోఽపిచ పద్భనాళమ్ 1              |     |
| సత్వామనన్తో నపున స్త్వమన్యం కవ్ <b>షపాదా</b> వని తే[పభావణ ॥ ౬ర     | 94  |
| పరస్యధామ్మ: ౖపతిపాదనాహో౯ం వేద_స్థివిద్యాం మణిపాడు కేత్వామ్ ౹       |     |
| యత స్త్రవై వాధిగమ్మోపజానాం దూరీళవత్యు త్తరపూర్వమంహః ॥ ౬౫           | 95  |
| ధన్యాముంకున్నప్య పదానుడన్గాధనీయతాయేన సమర్పితాత్వమ్ 1               |     |
| వాస స్త్రదీయా మణిపాదర జే లమ్స్ట్యె 2లకామప్యధరీకరోతి 🛙 💵            | 96  |
| పదోనవిష్ణాంణి కిముతోత ోపాం వినృజ్యనఙ్ధం యంఉపాసతోత్వామ్ ।           |     |
| కరోషి. తాన్కిం త్వమపేత కామా౯ా కాలేనపాదావనిసత్య కామా౯ా 🏽            | 97  |
| అభ్యాపయోగేన నిగృహ్యామాజైర న్వర్ముఖై రాత్శవిదో మనొభిః।              |     |
| మాత స్త్వయా గు ప్రపద్ధపథావాద స్వేషయన్న్యాగమికం నిధానమ్ ။           | 98  |
| మూర్ధ్నాదధానాం మణిపాదుకే త్వాముత్తంసితం వా పురుడుం భవత్యా 1        | I   |
| వద న్ని కేచిద్వయమామనామ స్త్వాప్లేవ సామ్టాదధిడై వతం నః ။ ౬౯         | 99  |
| మూర్ధ్నా సతామఫస్తాడుపరిచ విజ్ఞు పదోనసజ్ఞటితావ్స్ ।                 |     |
| అదవీయసీంవిము కేణ పదవీమవయ ని పాడు కే భవతీమ్ ။ 20                    | 100 |

ర అథ సమర్పణపడ్ధతిశ్చతుర్థీ.

န္း ముంపాడు కే యాభ్యాం భరత స్వాగజ స్త్రా । [పాయు:[పత్రిపయాణాయ [పాస్థానికమకల్పయత్ ॥ 20

101

రాజ్యంవిహాయ రఘువంశమహీంపతీనాం పౌరాంశ్చపాదరసికాన్పృథిపీంచ రక్తామ్ । త్వామేన హన్ష చరణావని సమ్ప్రయాస్యన్నాలమృత [పథమముత్తర కోనలేన్స్లో ॥ 2.೨

పా ప్రేమయాణసమయే మణిపాదరజ్ పౌరానపేశ్యభవతీ కరుణా ప్రభాహం । మజ్జు ప్రణాదముఖరావినివ రైనార్థం రామంపద్ర నహణపూర్వమయాచ్ తేన ॥ మత్వాకృణాయ భరతో మణిపాదరజ్ రామేణతాం విరహితాం రఘుగాజధా గీమ్। త్వామేన సమ్మణయ ముజ్జయినీ మవ స్త్రీం మేనే మహోదయమయిలం మధురామయోధ్యాక్ 2ర

రామాత్సనః పతీపదం మణిపాదరమ్టే విశ్వమ్భరస్యవహానేన పరీట్టి తాం త్వామ్ ఇ విశ్వస్య జేవి వహానేవిని జేశ యిమ్య కొ వి స్ట్రాప్డ్ ప్రభావ్య దేవీం యయా చే ఇ భ్యాపరంభవతు తద్భరతస్య సాధో స్ట్ర్ క్ర్మ్మార్డ్లనం రఘుపతామణిపాదరమ్టే ! కేనాశ యేన సమునిఃపరమార్థదర్శీ భ్రదాయ జేవీ జగతాం భవతీమవాదీత్ ఇ రామేపనం[వజతీ ప\_జ్ర్కీ రాథ్పేషన్స్ ప్రే రాజ్యాపవాదచికి తే భరతేత దానీమ్ ! ఆశ్వాసయేత్క ఇవ కోసలవానినస్తాన్నీ తేవచే త్ర్వమపి సాహాసన్ప త్రిరాసీః ॥ పాదావని[పభవతో జగతాం[తయాణాం రామాదపిత్వమధికా నియతం[పభా వాత్ ! నోచేత్క ధంను భరతస్యతమేవలిపోసు [పత్యాయనం పరిపణం భవతీ భవి[తీ ॥ 20

మన్యేనియుజ్యభవతీం మణిపాదర జే పాష్ట్రిక్ (గహస్యభరత న్య నివారణా ్థ్రమ్ ! రత్నాకరం సపది గో మృదయన్విజి గ్యే రామః మేజేనరజనీచరరాజధానీమ్ !! పాదావని [ పభుతరానపరాధవగాకానో సీఘంమ్ మూత్పమసీ మూ\_ర్తి మతీ మ్మైమెన! యల్హ్వెంవిహాయ నిహాతాః పరిపస్థిన స్టే దేవేనదాశరథినా దశకణ్యముఖ్యాంకి !! వాక్యేగరీయసీ పితుర్విహి తే బ్యాత్స్ట్రాన్స్ మాతుర్మనోరథమ శేమమనస్థ్యయి మ్యక్ ! మన్యేతదారఘుపతీర్భరత స్యతే సే మాత స్ట్ర్వియైవ మణిమాళిని పేశ లమ్మీమ్ !! రాగ

పాదామ్ముజాద్విగలితాం పరమస్యపుంసస్తా వ్రమాద రేణ వినివేశ్య జటాకలావే! అడ్డీచకార భరతోవుణిపాదరశ్రే గజ్గాధియాఢశిరసోగిరిశ స్వకా గ్రైమ్ ৷ 112

120

అవికలమధిక\_ర్తుం రడ్లుణేస ప్రలోక్యా రఘుపతిచరణేన న్య స్థదివ్యానుభావామ్ । అభజత భరతస్తా క్రమజ్జనా పాదరజే మణిమకుటనివేశత్యాగధన్యేనమూర్ధ్నా ॥ ఇయమవికలయోగ జ్రేమసీ డ్లై 🖇 ్రపజానామలమితి భరతేన [పార్థితామాద ేదా। రఘుపతిరధిరోహన్నభ్యషిఇ్చత్స్వయంత్వాం చరణనఖమణ్దేనాం చన్ని ಕಾಸಿದ್ದಾರೆಣ ⊩.೮೮ 114 [పణయిని పదపెద్దే గాఢమాశ్లిమ్యతి త్వాం విధిసుతకథితం తెద్దె న్రభవంతే విద\_నః । అనుదినమృషయన్నా ్ష్మామర్చయ\_న్హ్హగ్మ్యాగా రే రఘ్యుతిపదర జేష్ రామ గిర్యాశ్రమస్థా: 11 రాగ 115 నియతమధిరురోహ త్వామనాధేయశ్ర్తిం నిజచరణసరోజే శ్ర్త్రిమాధాతు కామః। సకథమిత రథా త్వాంన్యస్యరామో విజహే ) దృషడుపచితభూమా దణ్ణ इण्टार्ड कर्म । उह 116 ర్ఘపతిపదపద్నా (దత్నవీశేని వేష్టుం భరతశీరసీలగ్నాం (పేడ్య్ పాదావనిత్వామ్ 1 పరిణతవునుషార్థః పౌరవర్గః స్వయంతే నిధిమభజతసర్వో చిస్దివై తాళికానామ్ ॥ అనన్య రాజన్యనీ వేశనిష్ఠాం చకార పృథ్వీం చతురర్ణ వాన్తామ్। [భాతుర్వియాసోర్భరతఃసదాత్వాం మూర్ధ్నావహన్నూ ర్తిమతీమివాజ్జామ్ ॥ యద్భా ) తోభరతాయ రజ్ఞపతినారామత్వమాతస్థుషా నిత్యోపాస్యనిజాజ్జ్మీ) ని ష్క్రియతయా నిశ్చిత్యవి[శాణితమ్ 1 యోగజే నునహం సమస్తజగతాంయ ద్దీయ తే యోగిభిః పాద[తాణమిదం మితంపచకథామహ్నాయమే నిహ్నూ తామ్ 🏽 భరత స్యేవ మమాపి (పశమితవిశ్వాపవాదదుర్హాతా। శేమేవ శిరసి నిత్యం విహారితు రఘువీరపాదు కే భవతీ IFO

శ అథ క్రవత్మిక్షానపద్ధతిః పక్చామీా. [పశ ్రేరామపాదాభ్యాం పాదుకేషర్యుపాస్మ హే ।

ఆనృశంస్యం యయోరాసీదా(శితేష్వనవ(గహామ్ ॥ ౧ 121 భృశాతురసహోదర ప్రపణయఖణ్ణన్స్ట్వైరిణా పదేన కిమసేన మే వనమిహావనా దిచ్ఛతా ၊ ఇతీవ పరిహాయ తెన్నివవృ తే స్వయంయత్పురా పద్రతమిద**మ**ాద్రి

యే ధృతజగత్త్రయం రక్షణం 1 ౨ 122

దళపదనవినాళం వాఞ్ఛతోయస్యచ్రకే దళరభమన**ఘో**క్తిం దణ్ణకారణ్యయా eా। సచభరతవిమ్దే సత్యసన్ధ స్వయా≥≥సీ (దఘుపతిపదర జే రాజధానీం [పయాన్యా ॥ 3 123 అభ్యు పేతవినివృత్తినాహనా దేవి రఇపతిరత్నవాడు కే। అత్య శేత భవ<sup>ృ</sup> మహీం<mark>యసా</mark> పారత<sub>్న</sub>) 5విభవేన <u>మె</u>ధిలీమ్ ॥ ర 124 అవ్యాహతాం రిఘుపతేర్వహతః | పతిజ్ఞామంనాధిరోహణరసే విహతే ధరణ్యాః। [పాదాన్నివృత్య భవ<sup>త్తి</sup> మణిపాదరజే స్పర్యం పదేన విగతవ్యవధానఖేసమ్ II మన్తా )భి మేకవిరిహాడ్భజతా విశుద్ధిం సంసాధ్రారివర్ణనవాశాడభిసంస్కృ తేన । మూర్నా౯నినాయ భరతో మణివాదుకే త్వాం రామాజ్ఞయా వినిహతామివ రాజ్యలక్ష్మీమ్ 🛚 🛍 126 రమ్హాథ౯మస్య జగతో మణిపాదరమ్టే రామస్య పాదకమలం సమయే త్యజ న్వ్యా: 1 కిం దుష్కరం తవవిభూతిపర్మిగ**హోవా** కింవా విదేహదు**హితు: కృపణా** దశా సా 🛚 ౭ 127 సీతాసఖస్య సహసా చరణారవిన్దాద్భక్ష్యానతే కృతపదా భరతో త్రమాన్లే। ఆరుహ్య నాగమభితో భవతీ వితేనే మాయూరిచామరభరం మణిరశ్మిజాలై:॥ మూర్ధ్నా ముకున్దపదరజ్రీణి బిభ్పత్తే ప్లావిర్మదస్య రహువీరమదావలస్య ! ఆమోదిభిస్స్ట్రపది దానజల్డ్ర్ ప్రాలేక్ శే చిరాద్వనుమతీ రుచిరం విలేషమ్ ॥ ఆశాః ప్రసాధయితుమమ్మ తదా భవత్యాం దైవాదకాణ్డ్రాశరదీవ సముత్థితా ವಾహ್ಣೆ 🛭 ೧೦ 130 అ గ్రేవసన్న చరమస్య క మేణ సయోగీ వన్యాన్ప్రగృహ్య వివిధానుపదావి శేషా 🗀 . ఆతస్థుపీం రఘకులోచితమాపవాహ్యం (పత్యుజ్ఞగామ భవీం భరతోషనీ ತ್ಽು ∥೧೧ 131 మాత స్త్వదాగమనమజ్ఞలదర్శికానీనాం సాకేతపత్త్మలదృశాం చటులాడ్షీభృడ్ధికి। వాతాయనాని సహానా శతప్రతీతాని జాతాని త(త వద్దైర్భణిపాదరడ్టే॥ సాకేతసీమ్ని భవతీ మణిపాదర శ్రే మాడ్డల్యలాజనిక రైరవకీర్యమాణా । కీర్ప్రాణ్యయంవరపతోర్భరతస్య కాలే వైవాహికీ జనని వహ్నిళిఖేవ రేజే 🛭 133 ఛ త్రేన్నమణ్డలవతీ మణిపాదు కే త్వం వ్యాధూత చామరకలాపశర్మవసూనా।

సద్య్బభూవిథ సమ(గవికాసేవాతుం సాకేతపౌరవనితానయన్తృలానామ్ 11

| పై ) క్ష్ న్ల వక్తై ) ర్మణిపాదర జే శ (తుజ్జయం ైశే లమివాధిరూ ఢామ్।          |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| రామాభిధాన ప్రతిపన్నహైమ్లారుత్రాని తెరు త్రరకోసలానామ్ ॥ ౧%                  | 135       |
| ద్రమం తదా రాఘవహదరజే సీతామివ త్వాం వినివ ర్రమానామ్।                         | t         |
| ఆసన్న యోధ్యాపురసున్దరీణామాత్సుక్యలోలాని విలోచనాని ॥ ೧೬                     | 136       |
| ఆస్థాయ త(త స్ఫుటబిస్టునాదం స్త్రమ్బేరమం తాదృశసన్ని వేశమ్।                  |           |
| అదర్శ <b>య</b> స్వైం పురమధ్యభా <del>గే</del> పాదావని త్వత్ప్రణవా శ్రయత్వమ్ | 137       |
| దశ్(గీవ_స్త్రమ్బేరమదలనదుర్ధాన్లమ్మాదయే విహారస్వాచ్ఛన్ద్యాద్విశతీరఘు        | సిం హేవన  |
| భువమ్। స్వవాత్సల్య[కోడీకృతభరతశా బేవ భవ <sup>త్తీ</sup> నిరాబాధా <b>ం</b> ప | ాదావని న  |
| విజహాకోనలగు <del>హ</del> ోమ్ ⊪౧౮                                           | 138       |
| కై కేయీవరదానదుర్ది ననిరాలోకస్య లోకస్య యత్రాణార్థం భరతేన                    |           |
| సా సా కేతమానీయత । రామత్యాగస్త హైరసహ్యవిరహం రజ్హి తీన్ని                    | స్య తత్పా |
| ద ् తాణమనన్యత స్ర్రఫణి తేరాపీడమీరాడీమహి ॥ ೧೯                               | 139       |
| సముపస్థితే [పదోష్ట్ సహసా వినివృత్య చి[తకూటవనాత్ ।                          |           |
| అభజత్పునర్దనపదం వత్సం ధేనురివ పాడుకే భవతీ ॥ ౨ం                             | 140       |

### అథ అధికారపర్షిగహపద్ధతిః చష్టీ.

అధీ మ్రేవాడుకా సా మే యన్యాన్స్ కేళ వాసిభిః ।
అన్వయవ్యతీ రేకాభ్యామన్వమిరాయత వై భవమ్ ॥ ౧ 141
మెాచితస్థిరచరానయత్నతః కోసలాజ్జనపదానుపాస్క హే ।
యేషు కాంశ్సన బభూవ వత్సరా౯ైదెవతం దనుజమై రిపాదుకా ॥ ౨ 142
సామాజ్యసంపదివ దాసజనోచితా త్వంరామేణ సత్యవచనా భరతాయ దత్రా!
సత్వాం నివేశ్య చరణావని భ[దమీశే పృథ్వీంబుభోజబుభుజేచ యశోవిభూతీమ్ ॥
భోగాననన్యమనసాం మణిపాదుకే త్వం పుష్టాసి హాన్త భజతామనుష్ణని.
ద్గా౯ తోసైవ నూనమభవద్భరతస్య సాధోర్మాధితం ,తదిమా రాజ్యమవర్డ

రాము[పయాణజనితం వ్యపనీయ శోకం రత్నాననే స్థితిమతీ మణిపాదరజే । పృథ్వీం నిజేన యంశనా విహిత<sup>ో</sup> తృథీయామేకాతప[తతిలకాం భవతీ వితేనే॥ రామాజ్ఞయా పరనతీ పరిగృహ్య రాజ్యంరత్నాసనం రఘకులోచితమా శ్రయ స్ట్ శ్రీ స్టాధాం పదానని పునర్భవతీ వితేనే స్వాత స్ట్ర్ క్రోలేశకలుపాం భరత స్యక్ ర్డిమ్ ॥ పౌల స్ట్ర్ క్రీపీరనిదన స్థబకానసానాత్పుప్పుణి దణ్ణక వనేష్ప్ పనేతుమిమోస్ట్ । రశ్రూధురం ధృతవతీ మణిపాడు కే త్వం రామస్య మైథిలసుతాసహి తే ప్రాపారే అపాదానని ప్రపలచామరబ్బన్లమధ్యే భ్రదాసనా స్థరగతా భవతీ విరేజే । ఆకీర్ల దివ్యసలి లే కట్ కే సుమేరోరమ్మోజీనీవ కలహాయితమాంసయూథా ॥ 148 మాన్యే రఘూద్వహపదే మణిపాదు కే త్వాం విన్యస్య విగ్రహవతీమిన రాజ్య లజ్మ్మీమ్ । ఆలోలమకువలయీభరతో జటావానాలమ్మ్య చామరమనన్యమనాసిస్టేవే ॥ ౯

্বিল ক্রু దివం దళరథే భరతే విలజ్జే పర్యాకు లేవు పరము త్రరకోన లేవు। త్వం చేదు పేజ్రీ తవతీ కణవాభవిష్యదో పాయితుం గుహాసఖన్యవిభో కపదంతత్॥ బ్రాంతుయందవ్పు విరహాద్భరతే విషణ్ణే దాడ్రిణ్యమాత్రితనతీ మణిపాడు కే త్వమ్। ఆసీద శేషజగతాం శ్రవణామృతం తద్వాచాలకాహలసహం విరుదం తదా తే॥ ೧೧

రాజ్యం తదా దశరథాదను రామతః పాగ్బె భాణయా చరణరట్టి పీతశోకమ్! తుల్యాధికారభజనేనబభూవధన్యవంశ స్త్వయాంబ్ ముమనువంశమహీపతీనామ్!! వర్హాణి తాని వృషలో న త పాంసి తేపేబాలో నకశ్చిదపి మృత్యువిశం జగాము! రాజ్యే ఈ వామ్బ రఘుపుజ్ఞవహదరజ్యే నై వాపరం ప్రతిపిధేయమభూత్ప సేక్త్తమ్!! విశ్వం త్వదా శితపదామ్ముజనంభవాయాం యస్యాం ప్రతిష్ఠితమిదం మణిపా దరజ్యే! ఆసీవనన్యశరణా సమయే యథావత్సాంబిత్వయా వనుమతీ విహిత ప్రతిష్ఠా!! దర

పాయేణ రామవిరహవ్యధితాత దానీముత్సజనూ శ్రీతవీ తవరాజ్యల ఉ్నే : తామేవ దేవినను జీవయితుంజలాద్దా సమ్మే చకారభవీ భరతో పనీతామ్ ॥ 155 పీర్మవత్మ పణముని ప్రథమే రఘూణాం పాప్తే చిరాయ భరతే వ్రతమాసిధా రమ్ : త్యక్తాన్ల పదావని తదా వివిధాన్విహారానేశాసిశావతమపూర్వమవర్త య స్ట్రమ్ ॥ ೧೬. 156

కాకుళ్ళ స్థాదాదిరిహ్మా పత్రిపన్నమానాం నిష్ప్రస్థా ముషగతాం మణిపాదర జే । ఆశ్వాసయన్నివ ముహాంర్భరత స్థదానీం శీతైరవీజయత చామరమారు తైస్త్వామ్మ్ య్మతక్వచిద్విరహత్ ఒపి పదారవిన్దం రడ్యం మయా రఘుప తేరితి భావయన్నాయి! నిక్యేమమేవ సహాసా మణిపాదరజే నిష్క్ట్రాకంజగదిదం విదధోళవత్యా॥ రామంత్వయా విరహీతం భరతంచతేన్నతాతుం పదావని తదా యదభూత్ప్ర తీతమ్ । రా**మా**నుజస్య తవ చామృజగత్సమ స్థం జాగ్ర్థి తేనఖలు జాగరణ । ವ ತೆನ ॥ ೧೯ 159 అ నంపు రే పరిజనై స్సమయోపయా తైరభ్యర్చి తా భవసి యావినయోపపనై ఎం। సా కోస లేశ్వరపదావని భూపతీనాం సంఘట్టనం మళుటప జ్ర్క్రిభిరన్వభూ స్త్వమ్మ్!  $oldsymbol{t}$  పాప్యాధికారముచితం భువసస్య స్ప్హాభ $oldsymbol{t}$ ్రభ $oldsymbol{t}$ దాసనంభరతవన్నితమా $oldsymbol{t}$ త్రమ్మారు మధ్యే ఒవటీర్ల మివమాధవపాదర శ్రే మాత స్ట్రయా ఒపిమనువంశ మహీ పతీనామ్! రాజుసనే రఘుకులోద్వహహదరజ్లే నీరాజనం సమభవత్సమయోచితం తే। ब्रू भग्ज र्वेत బహాలశ్: పరిఘూర్ణి తాభికి సామ న్రమాలిమణిమడ్డలదీపికాభికి ॥ పృథ్వీపతీనాం యుగపత్కిరీటాః (పత్యర్థినాం (పాణితుమర్థినాంచ । ্রাప్ప స్థ్రా రాఘవపాదర శ్రే త్వదీయమాస్థానికళ్కదపీఠమ్ ॥ ೨३ 163 ုုသ္ကေသာ္က రజ్లేశ్వరపాదరమ్టే దూరోపనీతెరుపదావిశేము। సభాజయ న్రిస్మతదా సభాయాముచ్చైస్తరాము త్రరగోసలాస్త్వా క్షమ్ 164 అపావృత ద్వారమయ ద్ర్రితాశ్వం రజేశపాదావని పూర్వమాసీత్ । త్వయా యదృచ్ఛాసుఖస్తు ప్రాపాద్ధం రామే వన్డే ఒపి పదం రఘూణా**మ్** ॥ 165 అనన్యభ క్రిర్మణిపాడు కే త్వామభ్యర్పయ్లా దాళరథిస్ద్వితీయణ । వికల్ప్యమానః (పథమేన కీర్త్యా వన్ద క్రస్స్వయం హ్యామసదాం ఒభూవ 166 అరణ్య యోగ్యం పదమస్పృశ న్త్రీ రామస్య రాచాహ౯పదే నివిష్టా। ఆఫ్థాననిత్యాసికయా నిరాష్ఠ్ణః స్వర్గాకసాం సై Sరగ తేర్విఘాతమ్ ॥ ೨८ 167 రాజాననే చేద్భవతీనిమణ్ణా రజేశపాదావని తన్న చి[తమ్ । య తాధిరూడా: క్రమళ్: పురా త్వామం త్రంసయం నే రఘనార్వభామా: ॥ భ[దాసనం చేత్పరివృత్తమాసీద్దేవి మేణం దడ్డిణతోముఖంతే। కథం భవేతా 🖟 ఇ్చనవాదరజే, రామస్య రమ్రోమృగయావిహారః 🛚 ೨೯ 169 యావత్త్వయా రాఘవపాదరజే జిగీషితా రాశ్స రాజధానీ। మాలేవ తావల్లులితా మదాన్ధెరుద్యానశాఖావృగయూథపై స్త్రే 🛭 30 170 మహీడ్లీతాం రాఘవపాదర మే భ్రాసనస్థాం భవతీం స్పృశ నుం। పూర్పం తథాత్వే నియలేజ.పి భూయఃకల్యాణతామానశిరే కిరీటాః ॥ 171

| అనిచ్ఛతః వాణ్దురమాతపుతం పి[తా వితీర్ణం మణిపాదరజే ।                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ఆసీ త్వ దర్భం విధృ తేన తేన చ్ఛాయా సమ్మగా భరత స్య మాలా ॥ 1                           | 72 |
| వాడు కే రఘపతౌ యదృచ్ఛయా ప్రస్థితే వనవిహారకాతుకాత్ ।                                  |    |
| ఆధిరాజ్యమధిగమ్య తే యువామక్షతం వసుమతీమరక్షతమ్ 🛙 33                                   | 13 |
| రఘువీరపదానుషఙ్లమా తాత్పరిబహే౯వు నివేశితా యదిత్వమ్ ౹                                 |    |
| అధికారదినే కథంపున స్టే పరివారా స్త్రవ పాడు కే బభూవుః ॥ 3ర 17                        | 14 |
| పురు <mark>పా</mark> ర్థచతుష్ట మూర్థినీనాం పరిష <u>్</u> తే మహితా వరిష్ఠముక్షా ్య । |    |
| [క్యామ్మ్క్యపత్రనం [పజానామభవతాం,-ఇ్చనపాడు కే తదానీమ్ ။ 17                           | 5  |
| మనుజత్వతిరోహి తేన శక్యే వప్పపైకేన విరోధినాం నిరాసే।                                 |    |
| అభజడ్భరతాదభేదమిాశః స్వయమారాధయితు <b>ం పదావ</b> ని త్వామ్్ ॥ 17                      | 6  |
| మగధాజకలిజనజ్ఞముఖ్యాన్విమత్ాదన్ల గవేషిణస్స్మేన్యా౯ ।                                 |    |
| రఘుపుజ్ధవపాడు కే విజిగ్యే భరతశాృసనముద్వహాస్భవత్యాంః 🏿 3౭ 💎 🗘 17                     |    |
| అనితరవహనీయం మన్ర్షిముహైర్యదా తత్త్వయి వినిహితమాసీత్సూర్యవంశార                       | ħ  |
| రాజ్యమ్ । రఘుపతిపదరజ్జే రత్నవీశే తదానీం (శియమివ దదృశుస్త్తార్హం సాదరం               | 0  |
| లోకపాలాః ∥ 3ర 17:                                                                   | 8  |
| పరిహృతదణ్ణ కాధ్వగమనం పదరడ్డిణి తత్పరిణతవిశ్వసంపదుదయం యువయో                          | 70 |
| ర్షిక్రితయమ్ 1 రఘుపత్తి (రత్న) భ (దప్రీకమధిరుహ్య: తదా విదధే వ్యవగతమై                |    |
| భూపనీలయం వసుధావలచుమ్ ∥3౯ 17:                                                        | 9  |
| పాప్తాదయా తదానీం కిమపి తమ స్తన్ని రాకరోదృవతీ।                                       |    |
| తనురివ మనుకులజనుషాం ౖషసవిౖతీ రత్నపాడు కే సవితుః 🏽 రం 📁 🗀 🗀 🕏 🗀 🗀 🕏 🗀 🗀 🗀 🗀 రం       | 0  |

### 2 అథ అభిపేశకపద్ధతిః సప్తమా.

ాహిం ను పాదుకే యస్యా విధాస్యన్నభిమేచమ్। ఆభిమేచనికం భాణ్డం చ[కే రాము బ్రాపడ్డిణమ్॥ ౧ Isl రాఘవస్య చరణౌ పదావని [పేడ్డితుం త్వదభిమేకమీపావతుుు। ఆభిమేచనికభాణ్ణసన్నిధా యత్ప్పవడ్డిణగతిశ్య సైర్యయాం॥ ౨, IS2 మూర్ధాభిమే కైర్నియమేన వాహక్యా విచిస్త్య నూనం రఘనాథపాదా। రత్నాసనస్థాం మణిపాదుకే త్వాం రామానుజన్నా భరతో ఒళ్ళమిఞ్ళత్ ॥ IS3

| ্ফুজ্ণర్ని మోగే స్వాస్త్రమానం రాజ్యాభిమేకం చహరిత్యజ్ర్హమ్।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| రామానుశాతౌ ననుపారత స్ర్ట్రాదుభావుభాభ్యాల భవతీ జిగాయ 🛭 ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184    |
| నివేశ్య రజేశ్వరపాదరజే. భ్రదాసనే సాదరమభ్యషిఞ్చత్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| వశీ వసిబ్దా మనువంశజానాం మహ్మీ తాం వంశపురోహితస్తా స్టమ్ ॥ గ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185    |
| కృతాఖిషేకా భవత్తీ యుథావ(దజేశవాదావని రత్నవీదే।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| পিল্লামিকার্ড స্কেন্ডিটি কিন্তু ক্রিক্ত ক্রিক্ত ক্রিকার্ড ক্রিকার্ট ক্রিকার ক্রিকার্ট ক্রিকার ক্রিকা | 186    |
| వసిష్టము మై గ్రర్సిహీ తాభిపే కాం రాజ్యాససే రామని పేశ యో గ్యే ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| తుప్రాన రజేశ్వరపాదరయే (పాచేతనస్తా క్షం (పథముణ కప్రనామ్ ။ ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187    |
| రమ్ వధార్థం మణివాదరజే రామాత్సనో రజ్ఞపతేః (పవాసే।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ర్ట్ ప్రకారాడ్స్వత్తీ వి తేనే రాజన్వత్రిం కోసలరాజధానీమ్ 🏽 ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188    |
| ညြာည္ခံ့ဎိုသီး ဒာ మణిపాదరిశ్ట్ (పతా <b>పము</b> (గం (పతిపద్యమానా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| శ్శాస పృథ్వీం భవతీ యథావతా౫ై కేతసింహాసనసౌర్వభామా ∥్                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189    |
| దళాననాదీన్మణిపాదర జే. జిగీమతీ దాశర థేర్వియోగాత్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| జాతోపతావా త్వయి సం[షయు ైకైస్తీథో౯దకైరుచ్ఛ్వసీతా ధర్మితీ ။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190    |
| అధ్యాసితం మనుము.ఖై: (కమశోన రేస్ట్రై) రారోప్య డేవిభవతీంత పనీయపీకమ్                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i      |
| రాజ్యాభిమేకమనఘం మణిపాదరజ్లే రామాచితంతవ వశంభవతోవితేనే                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11     |
| ాన్నే హేన దేవి భవతీం విషయో2 భిషిఞ్చన్ది Sస్స్ట్ ప్రసంఖ్యభువనోదరదీప గేఖాక్                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ঠি ।   |
| జాతం రఘూద్వహదివాకరవి[పయోగామన్ధంతమి[సమహరద్భరతః [పజానా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | మ్ 1   |
| హస్తాపచేయపురుషార్థఫల్మపసూతేర్నూలం పదావని ముకున్నమహీరుహ స్త్ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৣঌঌ৾।  |
| ఛాయావి శేషమదిళద్యదసౌ (పూనామావర్డి <u>ల్ల</u> స్వ్యయి శుభై రభి మేకతో రై                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302 II |
| అ <mark>హ్నాయ</mark> రామవిరహాత్పరిఖన్నవృత్తేరాశ్వాసనాయ భవత్తి మణిపాదర ఉ్రే<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I      |
| తీహ్హాభిపే.కమపదిళ్య వసున్ధరాయాళ్స్నకే తదా స <b>ముచి</b> తం శిశిరోపచారమ్                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| మారిన్యమా(శిత్వతీ మణిపాదర శ్రే ప ऋं, న र् डेंకయసు తాకలహోత్తీ తేన ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| శుద్ధింపరామధిజగామ వసున్ధ రేయం త్వత్రః కుణాన్ని పత్తి తెరభి పే.క తో యైః                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II     |
| ఆవర్జితం మునిగణేన జగద్విభూ తెక్య లోయం పదావని తదాత్వయి మ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | న్త్ర  |
| పూతమ్। మూలావసేకసలిలంనిగ <b>మ్</b> దుమాణాం శాబోదకం చసమభూత్ ,<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | క్షణ   |
| దాచరాణామ్∥ం౬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196    |

వి[పోషితే రఘుపతౌ భవతీ యథాహ్కాం మాన్యేపడే స్థితిమతీ మనువంశజా నామ్ । ఆత్మన్యథర్వనిఫుడ్రౌః [పహితైః [పజానామ[ళూణ్యపాస్యదభిమేకజల [పవాహైః ။ ೧೭

రాయా విశోషితరనా పతివి[పయోగాత్పర్యాకులీకృతసము[దపయోధరా నాణ అమ్మ త్వదీయమభిమేకపయణ పిబ\_న్హిధేనుర్బభూవ జగతాం ధనధాన్యదోస్ధ్ )॥ పృ\_తే యథావదభిమేకవిధా బభాసేపశ్చాత్రవామ్మ భరతేన ధృతణికీరీటణ। ఆకస్మికణ స్వకులవిప్లవశా న్రిహర్హాత్పా ) ప్రస్తి ప్రామామివ పతిర్మణిపాడు కే త్వామ్॥ మనువంశపురోహితేన మ\_స్తైరభిమన్హ్య త్వయిపాడు కే [పము\_క్తమ్ ।

అభిమేకజలం ఓణేన రాజ్ఞాం శమయమాస సముత్థితాన్ప్రతావా౯ ॥ 200 పాదవాదుపహృతా రఘూద్వహాదాలవాలమివ వీకమార్శితా । అభ్యమేచి భవత్తీ తపోధనై: పారిజాతలతికేవ పాదుకే ॥ ೨೧ 201

అల్లుభిరభిషేకవ్యాప్పత్రెరమ్ముభి స్టే దినకరకులడై న్యం పాడు కే మౌలయిష్యక్! సఖాబకమలయోనేస్సూనురాధ త్రమ్రేష్యధికనియమయోగాంశ్రేమాథర్వణేము! దినకరకులజానాం దేవిపృథ్వీపతీనాంనిరుపధిమధి కారం పాప్పు వత్యాంభవత్యామ్! అజనిమత సమస్తాంపాదు కే తావకీనస్న పనసలిలయోగాన్నిమ్మ గాస్తుజ్లభ దాం! !! తవ విధివదుపా త్రేసార్వభామాభిషే కేభరత సమయవిద్భిం పాడు కేమ స్రైము పై ్యం! త్వదవధినిజకర్మస్థాయినీనాం[పజానాం[పథమయుగవిశేషా: పాడురాసన్విచి[తాం! అవసితరిపుశాబ్దానవ్యభాస్త్వం తదానీం రఘుపతిపదరజే లబ్దరాజ్యాభిషే కా! చలితభుజలతానాం చామర్గాహింణీనాం మణివలయనినాడై రోడ్లదురాన్మన్న ఫోమాక్ !! అంగి

సముచితమభిషేకం పాడుకే ట్రాఫ్నువత్యాం త్వయి వినిపతితానాం దేవి <sup>తీ</sup>ర్థో దకానామ్ . ధ్వనిరనుగతమ<sub>్దన్న</sub>ిస్సీదతాం గోసలానాం శమయితుమలమాసీ తృంకులానా ర్థనాదా౯్ ॥ ౨౬ 206

దివిషదనువిళేయం దేవి రాజ్యాభిషేకంభరత ఇవయడిత్వంపాదు కేనాన్వమంస్థాణి! కథమివ రఘావీరణకల్పయేదల్పయత్నట్రిచతురళరపా తైస్తాడృళం దే వకార్యమ్ ॥ కతిచనపదపద్మన్పర్శసౌఖ్యంత్యజ స్ట్రీవత మతులమధా స్థ్వంవత్సరాక్ సావధానా రఘుపతిపదరశ్రే రాజ్సైస్ట్రాసీతానాం రణరణకవిము క్రంయేనరాజ్యంసురాణామ్॥ ఆథర్వ్ బజ్ఞం తే విధివదభిమేకం విదధతాం వసిష్టాదీనామఫ్యుపచితచువత్కార భరయా । త్వ్రాహ్హన్యా రజ్ఞడ్మితిరమణవాదావని తదా లఘీయన్యో జాతా రఘుపరిషదాహోపురుష్కాణ ॥ ౨౯ 209 ఆభిమేచయతు స రామణ పదొన వా స్పృశతువాడు కే భవాతీమ్ । అవిశేషితమహిమా త్వం క్వవా విశేషణ మ్మాసమేతానామ్ ॥ 30 210

#### రా. అథ నిర్యాత **నాప**న్దతిరష్టమీనా.

అభిషేశ్ త్సవా త్రస్నాద్యస్యా నిర్యాతనోత్సవః। అత్యరిచ్యత తాం వనే భవ్యాం భరతదేవతామ్ ॥ ౧ 211 ் ఉపాస్య వర్షాణిచతుర్దశ త్వాముత్తారికాముత్రరకోసలస్థాణ। సనన్గనాడ్యైరపి దుర్విగాహం సాన్హానికం లోకమవాపుర్వగ్యక్ 212 పాదావని [పత్యయితో హనూమాన్సీతామివ త్వాం చిరవి[పయుక్తామ్ <u>. (పణమ్య పౌల్ స్త్ర ని</u>పోరుద<sub>్దనం</sub> విజ్ఞాపయామాన వినీత వేషః ॥ 3 213.త వాభీషే కాన్మణిపాదర శ్రే మూలే నిషే కాదివ వృద్ధియోగ్యాత్ । జహు సైదైవ త్రిదశాజ్ధనానాం ప్రమ్హానతాం ప్రత్రతాజుంచ్రాణి ॥ ర 214సర్వత స్త్వవిషేకవాసరే సమ్యగుడ్ధృతసమ స్త్రక్టణ్ కే 1 రాఘవస్య విపినేము పాడుకే య త్ర కామగమతా వ్యవస్థితా॥ % 215 కిం చతుర్దశభీరేవ వత్సరైర్నిత్యమేవ మణిపాడుకే మువామ్। పాదమాట్రిభువనాధిరాజయోర్యావరాజ్యమధిగచ్చతం స్వయమ్॥ ६ రామస్య రాడ్లున్న త్వరితస్యకాలే పాదావని ప్రషక్షలయన్నిన పాష్ట్రిక్ గు ప్రిమ్! ఆచ్మితకూటమధిగమ్య శశంస వార్తామవ్యాహత స్త్వదభిమేకమృదజ్ధనాడః 🕻 భ్రాణి దేవి జగతాం ప్రతిపాదయిష్యన్పా స్థానేవ యేన భవతీం భరతో ఒభ్య మేఞ్చత్ । మన్యే కవీశ్వరవిభీమణయోర్యథావత్సంతన్య తే స్క తతఏవ కిలాభి ಕೆಸ್ಟ್ 1 ರ 218

సంభీద్యమానతమసాసరయుాపనీతై స్పంవర్ధి త స్త్రవ శుబై రభి మేకతో యైజి ! మన్యే బభూవ జలధిర్మణిపాదర జే రామాడ్ర్రపావకశిఖాభిరశో మణీయణి ॥ 219 పాదావని త్వదభిమేచనమజ్జలార్థం భేరీశతం భృశమతాడ్యత యత్ప్రతీతై ! ఆకర్ణ్య తస్య సహసా తుములంనినాదం లజ్కాకవాటనయనానినిమాలితాని ॥

తాపోద్దమ స్థ్వదభిషేకజల్రపవాహైరుత్సారిత స్థ్వరితము త్రరకోస్ట్ లేభ్యకి । లేఖేచిరాయ రఘుపుజ్ఞనవాడర మే లజ్కావరోధసుడ్మశాంహృదయేమ వాసమ్ 🗈 ఆవర్జితం విధివదామణిపాదర हो పద్మానన్మపియను తేన పురోహి తేన । ఆసీన్ని దానమభి ేషకజలం త్వవీయం న\_క్షంచర ప్రణయినీనయనోద కానామ్ ॥ డేవి త్వయా స్నపనసంపది సంక్రితానాం దర్ధాపురే దశముఖస్య వరీముఖేన। ఆసీత్రతంగా పభృతి విశ్వజన పత్తితమదో స్ట్రవ్రి ప్రస్తివత్తం వచనం మునీనామ్ 🛭 ఆయోధ్య కైస్త్వదభిమేక సమిద్ధహామైకారాధ్యాపిత్ాత్యుతీసుఖంనను తేత చానీమ్1 రామస్య రాష్ట్రశీరోలవేస్తే ప్యాశామ్య స్వేమాంధ్వనిర్విజయశే జ్ఞం హోబభూవ ॥ ্র্যেథయితుమభిషేకం పాడు కే తావకీనం దురితళవునదజ్జే దున్నభాతాడ్యమానే! సపదిపరిగృహీతంసాధ్వనం దేవినూనండళ వదనవధూనాం దష్టి लై ర్నేత్రకో हై ॥ రఘుపతిపదర జే, రత్నవీశే యదా త్వామఖలభువనమాన్యామభ్యషిఞ్చద్వసిస్థవణ దశముఖమహిషీభిగ్లేని బాష్పాయితాభీస్తృనయుగమధిషే. క్తుం తత్తుణాడన్న ಮಂನ್ಞಾಃ ∥ ೧೬ 226 రామాన్హాణి నిమిత్తమాత్రమహతే లభ్హాథిషేకా స్వయం రడ్స్తత్డ్వయాం చకార భవతీ భ్రదాసనస్థాయినీ! యద్దోష్టామతి పేలదర్పదవథుజ్వాలోప్కలానాం తదా నిష్ప్లి కలభాత ైలశిఖరే కర్పూరచూడ్డాయితమ్ 🛭 ౧౭ 227 [శు 🖻 ్వవం హనుమన్నుఖా[డఘుపతోణ [పత్యాగతిం తత్ ఈ ణాదాసీదద్భరతాను వ\_ర్తనవ $oldsymbol{arPhi}$ దారూఢకుమ్మస్థలామ్ । కాలోన్ని[ద $oldsymbol{arphi}$ దుష్ణదానమదిరా**మా**ద్యద్ధి $oldsymbol{arSigma}$ రేఫధ్వనిశ్లాఘాచాటుశీరస్త్రు తేవ భవతీం శ (తుజ్జాయం కుడ్డార: ॥ ೧೮ 228 [పత్యాగతస్య భవతీమనలోక్య భర్తు పాదారవిస్టసవిధే భరతోపనీతామ్ । పూర్వా<sup>థ్</sup> మేకవిభవాభ్యుచితాం సపర్యాంమర్యేసతామకృత మైథ్లరాజకన్యా# సం(పేడ్య్ మైథిలసుతా మణిపాదరజే (పత్యుద్ధతస్య భవతీం భరతస్య మాతా) నిర్దిళ్య సా నిభృతమజ్ఞాలినా పురస్తాత్తారాదికాః (పియసఖీరశిషత్ప్త)ణన్తుమ్ 🏾 తుల్యేఒపి దేవి రఘుప్రీరపద్మాళయత్వే పూర్వాభిషే.కమధిగమ్య గరీయసీత్వమ్. తేసైవ ఖల్వభజతాం మణిపానర శ్రే రడ్ష్యవ్ర్ణమపతీ భవతీంస్వమూర్ధ్నా ॥ నిర్వ్ప్ త్రాత్ర్య చమూమృగయావిహారే రజ్ఞేశ్వరణ సఖలు రాఘవవంశగో ప్రా ! వంశ్మకమాదుపనతం పదమాదధానో మాన్యం పున స్వ్వయి పదం నిదధే べんがべき " しつ

232

239

తెల్తానృశోశ్చరణయో? (పణిపత్య భర్తు పౌరాస్త్వయా విధృతయో? (పతి పన్నస్త్వాక్త్రి:। [పాప్తాభిషేకవిభవామపి పాదు కే త్వామానన్లబాప్పుసల్లై: పున రభ్యషిఞ్స్ 🛮 🧆 3 233 మాత స్త్వ రైయైవ సమయే విషమేఒపిసమ్య్ గాజన్వోతీంవసుమతీమవలోక్యరామః! సంజీవనాయం భరతస్య సమ(గభ క్రేస్సత్య! పత్రిశవత యైవ చకార రాజ్యమ్ ။ పాదావని (పతిగతస్యపురీమయోధ్యాంపాల\_స్త్ర్యహన్తురభికేశకజలాద్ర)మూ రేణి। అంసేయథాహకామధివాస్య నిజై ర్యశోభికిస్తూరి కేవ నిహితావసుధా త్వయైవ ॥ యాఽనౌ చతుర్దశసమాఃపతివ్మిపయుక్తా విశ్వమ్భరా భగవతీ విధృతా భవత్యా। విన్యస్య తాం రఘుప తేర్భుజనై లశృద్ధే భూయూ ఒపి తేనసహితాంభవతీ బఖారు ని స్త్రీర్ణ ముఖజల क्रेరనఘస్య దేవి త్వత్సం[షయ్క్షక్రఘునాథపదాన్వయేన । సద్యస్సనస్థనమ్ముఖై రెపి దుర్ని రీయ్యా సాబ్రమాజ్యసంపదపరా భరత స్వజడ్జే ॥ 237 నిర్గత్య దేవి భరతాజ్ఞులిపద్మమధ్యాడ్భూయస్సమాగతవతీ పురుజూ త్రమేన। పద్దేవ భ[డముఖలం మణిపాదరజే ్రాదుశ్చకారభవతీజగతాం త్రయాణామ్ 🛚 రఘుపతిమధిరో వ్య స్వోచి తేరత్నవీ కే (పగుణమభజథా స్త్ర్యం పాదు కే పాదవీతీమ్ । తదపి బహుమతీ స్ట్రే తాదృశీ నిత్యమాసీత్ క్వనుఖలు మహితానాం కల్ప్యతే తారతమ్యమ్ ॥ ౨౯

అనువృత్త రామభావశ్శ జేగ్రీ నిర్విష్టచ్రకవ ర్తిపదామ్ । అధునా, ఒపి రజ్డనాథస్సచమత్కారం పదేన భజతి త్వామ్ ॥ 30 240

#### F. అథ వన్నివై తాలికపద్దతిః నవమిా.

నమ స్టే పాడుకే పుంసాం సంసారార్ధ్ర వసేత వే। యదారోహాస్య వేదానాౖ వన్నివైతాలెకాస్స్వయమ్ ∥ ౧ 241 ఉచిత్**ము**పచరిష్య్మనజ్ఞనాథ ర్రపథాతే విధిశివసవకాద్యాన్నాహ్యక్రమౌనిరుద్ధా౯్ ! చరణకమలసేవాసౌఖ్య స్మాజ్యభాజాం ప్రభమవిహితభాగాం ವಾದುಕಾ သာေျငါတႝာတြား။ ೨ 242 పద్ాజుడ్డు భజతు చరణం పాడుకా లబ్ధవారా[పత్యాసన్నాస్తన పరిజనాః பு ಪಾತ್ರವಾಸ್ಥಾನ ಮಾಗ್ಯಾಣ । ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಜಧಿಕ ಸುಭ ಸಾಮ್ಧರ್ನಿ ಪ್ರಾಸಾಮಕ್ಷಾಂ ನಾಭಿ ప్డే తవ నయునయొార్నాథ పశ్యన్తు శోఖామ్ 83 243

ఉపనమతి ముహూ ర్తం वేపసిద్ధాన్హసిద్ధంతదిహ చరణరమౌ రద్ధనాథత్వ మైపా । మృదుపవమధిరూఢా మజ్జుభిశ్శిజ్ఞిత్రాసై ్వరుపదిశతు జనానా**ము**త్సవారమ్మ వార్తామ్॥ ర రజాధీశ మరుద్ధణప్య మకుటాదామ్నాయబృద్ధప్యవా (పత్యానీయ సమర్పితా విధిముఖైర్వార్కమాదాగ్రౌణ: వాహారోహణసంభృతం శ్రమభరం సమ్య గ్వినాేతుం కుమా లీలాసంచరణ్రపియా స్పృశతు తే పాదామ్బుజం పాదుకా॥ వృత్తం క్రోమేణబహుధానియుత o విధీనామర్దంద్వితీయమిదమ<sub>ేకుడ</sub>ితంత వాహ్నః నీలాసఖిశీరుపనీయని వేశ్యమానామ <sub>స్త్రు</sub>ం ( పభోత్వరయ తేమణిపాదు కాత్వామ్ ! దివ్యాప్పరోఖిరుపదర్శితదీపవర్గే రక్షాధిరాజనుభπే రజనీయుఖే≥స్క్రి౯ । సంర్మ్మిణీ చరణయోస్తువిలాసవృత్తిర్వీ రాజనాననమసౌ నయతుస్వయం త్వామ్ ॥ ఆసనాదుచిశమాసనా\_న్థరం రజ్ధనాథ యది గన్తుమించానే। సంనతేన విధినా సమర్పీతాం స్టపసాదమధిరోవూ పాదుకామ్॥ ౮ 248 పరిజనవని తాభిః( పేషిత ః( పాజ్జాలిస్తా క్రం[ పణమతిమదనో ఒయం దేవళు ద్ధాన్త దాసః। ఫణివతిళ యనీయం[పాపయ్మితీసలీలంపదకమలమియం తేపాడు కాపర్యు పాస్తామ్ ॥ ఇతినిగమవన్గివచసా సచుయేసమయే గృహీతసం కేతః। అభిసరతురజ్ఞనాథః [పతిపదభోగాయ పాదుకే భవతీమ్ ॥ ೧೦ 250

#### అథ శృశ్ధారపద్ధతిః దశమా.

శా కే శృజారచేస్టానాం ద్రమాతిం పాదుకాం భజే । యామేషభు క్రేమ్ మద్దాన్నాత్స్పార్వం పశ్చాదపి ద్రభుశి గం 251 ద్రహత్ త్రిద శేస్థ్రమాలిమాలామకరన్గార్డ్స్ ప్రహం కేన రజ్గనాథిశి లి 252 అమలిమృతి పాదుకే స్వయం త్వామనురూపేణ పదేన రజ్గనాథిశి లి 252 అవదాతహిమాంశుకానుష్కం పదర శ్రే త్వ్లము రజ్గిణికి కదాచిత్ ! కేమపి స్థితమద్వితీయమాల్యం విరలావస్థితమాక్తికం స్మరామి లి 253 అసహాయగృహీతరజనాథామవరోధాజ్గణసీమ్మి పాదుకే త్వామ్ ! మదృశ స్ప్వయమర్పయ స్త్రి దూరాదవతంసోత్పలవాసి తెరపాజైశి లి 254 నిర్విశ్యమానమపి నూతనసన్ని పేశం కై వల్యకల్పితవిభూషణకాయకా నిమ్ ! కాలేషు నిర్విశసీ రజ్ఞయువానమేకా శృజ్ధారనిత్యరసికం మణిపాదర శ్రే !! × 255 ని దాయిత స్య కమితుర్మణి చాడు కే త్వం పర్యజి కాపరిసరం ప్రతిపద్యమానా ! ఇక్సాసానిల్ల పచలి తేన భజస్యభీక్షం నాభీసరో జరజసా సవమజ్ధారాగమ్ ॥ 256 శయిత పతి రజన్యాం పాడు కే రజ్డబన్లై చరణకమలపార్యే స్థాపరంన రై సేత్వమ్! ఫణిపతిళ యనీయాడుత్థిత స్యుపభాతే పథమనయన పాతంపావనం పాత్రు కామా ॥ చరణకమలస్థాడ్డనాథన్య నిత్యం నిగమపరిమళం త్వం పాడు కే నిర్వమ స్థీ ! నియతమతిళ యానా వ్రైసే సావరోధం హృదయమధివస్సీం మాలికాం వైజయ స్థీమ్ ॥ ర 258 ఉపనిషదబలాభిర్మి త్యము త్తంసనీయం కీమపి జలధిక న్యాహ్మస్థ సంవాహన్నార్యమ్! అఖలా స్థుపురవా రేష్మ నేక వారం పదావని మై ప్రరమ్ ! అఖలా స్థుపురవా రేష్మ నేక వారం పదావని మై ప్రరమ్ ! అమభవతి రజ్ఞనాథ్ విహారవి క్రాంగ్లు చేరణసరసీజం తచ్చారుచాణూరహన్తు ॥ అఖలా స్థుపురవా రేష్మ నేక వారం పదావని మై ప్రరమ్ !

#### ೧೧. అథ సఞ్చారపద్దతిః ఏ కాదశీ.

అ[గత స్తే గమిష్యామి మృద్భ స్త్రీ కుశకణ్హకా౯। ఇతి సీతా ఒపి యద్ప్ప త్రిమియేష (పణమామి తామ్ ॥ ೧ 261 శరదళ్ళతమమ్మ పాడుకే స్యాం సమయాహూతపితానుహస్తుతాని। మణిమణ్హికాసు రజ్ఞర్లు స్వ్వదధీనాని గతాగతాని పశ్యకా ॥ ౨ 262 త్వదధీనపర్మిక మా ముక్కున్న స్టడధీన స్టవ పాడు కే విహారం। ఇత రేతరపారత న్ర్యమిత్థం యువయోస్సిద్ధమనన్యత న్ర్హభూమ్నాః ॥ 3 263 రజసాతమసాచడుష్టస్త్వే గహనేశేతసిమామకే ముకున్లణ । ఉచితం మృగయావిహారమిచ్చన్నవతీమాదృత పాడుకే పదాభ్యామ్ ॥ ర 264 **డ్మయా** జగతామపి (తరూణామవనేదేవిపదావని త**్న**యెవ। అభిగమ్యత్ మోంఒపి సం[శీతానామభిగన్తా ళవతి స్వయం ముక్తున్లణ 🛙 ౫ 265 శిరనా ళవతీం దధాతి కశ్చిద్వధృతః కో౽పి పదస్పృశా భవతానु । ఉభయోర్కనువైరిపాదరజే త్వద్ధనాం గతిమామన న్లి సన్హణి 🗈 ౬ 266 స్పృశ్త్యీరసాపదోనచత్వాం గత్ముద్దిశ్య ముశుద్దవాడు కేద్వా। ఆవరోహతి పశ్చీనుః పదాత్స్వాదధిరోహత్యనఘ స్త్రదేవ పూర్వః ॥ ౭ 267 ాపమయేష్వపదిశ్య ॠ త్రాయాత్రాం వివిధా స్త్రఃపురవాగురావ్యతీతః।

| నియతం మణిపాడు కే భవత్యా రమతే వర్నని రజనార్వభాముః ॥ ర                          | 268 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| నిజనంహనన(పస క్రలాస్యం చరతిత్వామధిరుహ్య రజ్ఞనాథః।                              |     |
| పదర్మిణి పావనత్వమాస్తాం రసికాస్వాదమతఃషరం న విద్యః 🛙 🤊                         | 269 |
| పదయోరనయోః పరస్య పుంస స్త్రవను[గాహ్యవిహారషద్ధ తేర్వా ।                         |     |
| శిరాహ మణిపాడుకే (శుతీనాం మనసోవా మచు భూషణం త<్పమేకా                            | 270 |
| కృషయా మధువైరిపాదరమ్టే కఠినే చేతళి మామకే విహార్డుమ్।                           |     |
| మకు బేషుదివౌకసాం విధత్తేళవతీ రత్నవిసంస్థు లేషుయోగ్యామ్ ॥ ೧೧                   | 271 |
| చరణద్వయమర్భకిస్య శౌరేణ శరదమ్భారుహచాతురీధురీణమ్ ।                              |     |
| శకటానురతాడనేఒపి గు ప్రం తవ శక్త్యా కిల పాడుకే తదాసీత్ ॥ ౧౨                    | 272 |
| ఉ త్రస్టుపోరజ్లళ్యస్య శేషాదార్థానసింహాసనమారురుత్లో:।                          |     |
| మధ్యేనిశా నం మణిపాడుకే త్వాం పీలాపదన్యాససఖం (పపద్యే ॥ ౧3                      | 273 |
| [పాప్తాధికారాః పతయః [పజానాము త్రంసీతాము త్రమపాదుకే త్వామ్ ।                   |     |
| ర జేశితుః సై ్వరవిహారశాలే సంయోజయ నృష్ట్రిసరోజయు గృ ॥ ೧४                       | 274 |
| త్వయా உనబద్ధాం మణిపాదర శ్రే లీలాగతిం రద్దశయస్వ పుంసు।                         |     |
| నిశామయన్త్ నపునర్భజన్తే సంసారకాన్తారగతాగతాని 🛭 ౧౫                             | 275 |
| వ్యూహాను <b>పూ</b> ర్వీరుచిరాన్విహారాన్పాద్మక్రమేణ బ్రాపతిపద్య <b>మా</b> నా । |     |
| బిభర్షి నిత్యం మణిపాడుకే త్వం మురద్విషూ మూ ర్తిమివ త్రిలోక్మ్ ။               | 276 |
| పదోముమన్దేషు మహాత్స్వప్ త్వం సీరస్ధ్ర్మిపం హ్లేమవతీ మురా రేః 1                |     |
| ్షత్యాయనార్థం కిల పాడుకే నస్స్వాభావికం దర్శయసి (పభావమ్॥ ౧౭                    | 277 |
| కృపావిశేషాత్రమయా సమేతాం ప్రవర్ణమానాం జగతోవిభూతైన్న ।                          |     |
| అవైమి నిత్యం మణిపాడు కే త్వామాకస్మికీం రజ్ఞపతేః (పస్తిమ్ ॥ ౧రా                | 278 |
| ఉేహగతానాముపతాపశా ైన్యై సుఖావగాహాం గలిముద్వహ్హిమ్।                             |     |
|                                                                               | 279 |
| సహ్మాపయాతా సతతం (పయాణే (పాప్తాననే సం(శితపాదవీఠా 1                             |     |
| అలజ్ఞనీయా సహజేన భూమ్నా ఛాయేవ శౌరేర్మణిపాడుకే త్వమ్ ॥ ౨ం                       | 280 |
| ప్రదేష్ప్రేశా రజ్గపతీర్భవత్యా విశ్వక్షమే విశ్వమ్మిదం డే.ణేన।                  |     |
| తదస్య మన్యే మణిపాదర జే. త <b>్వ</b> యైవ విఖ్యాత <b>ము</b> ర్చుకమత్వమ్ ॥೨೧ :   | 281 |
| రంచారయ_స్త్రీ పదమన్వతిష్ఠు సహాయకృత్యం మణిపాదరాజ్లే 1                          |     |
|                                                                               | 282 |

త్వ్ త్ర్మెట్రిపిస్టపచరానసపత్నయిష్యన్నారుహ్య తార్డ్ల్యమవరుహ్యచ తత్మ్రణేన శుద్ధాన్లభూమిషు పునర్మణిపాదరాజ్లే విర్ణామ్యతి త్వయి విహారవాశేన శౌరిః ॥ వి[కమ్య భూమిమఖలాం బలినా[పదిష్టాం దేవే పదావని దివం పరిమాతుకామే! ఆసీదతో డినకరస్య కరోపతాపాతస్పంరడ్డితుం పదసరోజముపర్యభూ స్త్రమ్ ॥ త్వత్సజ్గమాన్నను సకృద్విధిసం[పయుక్తా శుద్దింపరామధిడగామ శివత్వ హేతుమ్మ్ రజాధిరాజపదరమైణి కీదృశ్ నా గజా బభూవ భవదీయనతాగతేక ॥ ౨౫ 285 వృద్ధిం గవాంజనయితుంభజతావిహారాన్కృష్ణే నరజరసికేనకృతా్త్రాయాయాః ١ సంచారత స్త్రవ తదా మణిపాదర జే బృద్ధావనం సపది నగ్దనతుల్యమాసీత్ ॥ మాత్ స్త్రుమామయతయా చరణ్రపమాణే ద్వేవ్మిక మేషునివిధేషుసహాయభూ తే! నాథస్య సాధుపరిరమణకర్మణి త్వం దుష్కృద్వినాశనదశాసు విహజ్ఞరాజు ॥ పాదావని క్వచన వి[కమణే భుజానాం పఞ్చాయుధీకరరు హైర్భజతే వికల్పమ్ । నిత్యంత్వమేవనియతాపదయోర్డు రారే\_స్తేనాసినూనమవికల్పసమాధియోగ్యా 🏾 , అ జే (తవిద్భిరధిగ గ్రుమశక్యవృ త్రీర్మాత స్ట్ర వ్రయా నిరవధిర్ని ధిర్వ పమేయణ । రథ్యా నై రేము చరణావని రజ్గనజ్లీ వాత్సల్యనిఘ్నమనసాజనసాత్కృతో உ సా ॥ సమ్పడ్యతే సముచితం (కమమా(శయన్త్యా సద్వ \_ర్డ్రనా భగవలో ఒపి గతి ర్భవత్యా | ఈ మై పదావని పునః క ఇవేత రేషాం వ్యావ రైనస్య విషమాదపథ (**ప**చారాత్ II 30 290 ర జేశ్వ ేణ సహ లాస్యవిశేమఖాజో లీలోచితేషు తవ రత్నశీలాత లేషు। మధ్యేస్థితాని కత్రిచిన్నణిపాదరజ్టే సఖ్యాన్వి శ్రేషమనుచెహా క్రుమిత్ (పతీమణ 🏾 నిత్యం పదావని నివేశ్య హీదం భవత్యాం నిమ్పన్దకల్పపరిమేయపరిచ్ఛదాని। శృ్ధ్ధారశీతలతరాణి భవస్తి కాలే నజైేశ్వరస్థ లల్లాని గతాగతాని ॥ 292 భోగార్చనాని కృతిభిః పరికర్ప్ తాని (ప్రీత్రై క్రవ రజ్లనృపతిః (పతిపద్యమానః 1 పశ్యత్సు నిత్యమిత రేషు పరిచ్ఛ దేషు (పత్యాసనంభజతికాఞ్చనపాదు కేత్వామ్⊪ అ న్ర స్తృతీయనయనై ఃస్వయము త్రమాజ్లెరావిర్భవిష్యదతిరి\_క్రిముఖామ్బుజై ర్వా౹ న్యస్య స్త్రీ రంజురసికస్య విహారకాలే పార్మకమేణ కృత్వినో మణిపాడు కేత్వామ్ ॥ రజేశ్వ రే సమధిరూఢవిహజరాజేమాత జరాజవిధృతాం మణిపాడు కే త్వామ్ । అన్వాసతే విధృతచారుసీతాతప్రతాః స్వర్గాకసస్సుభగచామరలోలహాస్తాః ॥ విష్ణుణ్ణి పదంగత్రివశాదపరిత్యజ\_నం లోకేషు నిత్యవిమమేమ సమ్మపచారామ్ 1 అన్వేతుమర్హ్ తిధ్భ తామఖలై స్కు రేన్పోరజాకథంనుగరుడర్వ్రజీపాదు కే త్వామ్ 🎚

భిమెమపేట్య్ దనుజేన్ట్రగృహం[పయాతుగ్గపై ్యగవాం విహరతో వహతశ్చ దూత్యమ్। తత్తాదృశాని చరణావని రజ్డభ రృష్ట్రత్స్లడ్లమేన సుభగాని విచేష్ట్రీ తాని॥ 32

నిర్వ్యజ్యమాననవతాలలయ్ పథిమ్నా నిర్మ్ర్హ్మణేన నిజనంచరణ్ క్రమేణ ! మృ ద్వాసిర్దాన్నప లేర్మణిపాదు కేక్వందు:ఖాత్మ కాన్ప్రణమతాందురిత ప్రదోహేక్ !! నిత్యం య ప్రవజగతో మణిపాదర మేస్ట్ బ్రాస్థిత్రి పయత నేషు పరం నిదానమ్ ! సో ఓపీ స్వత్ర్మచరిత స్వ్వదధీనవృత్తి: కా వా కథా తదిత రేషు మితంపచేషు !! నిర్విష్టనాగళయనేన పరేణపుంసా న్య స్టే పదే త్వయి పదానని లో కోవాతో!! స్వహైకసాం త్వదనుధావనతత్పరాణాం సద్య: పదాని విపదామపవం భవ స్త్రి !! శరదుపగమకాలే సంత్యజన్యోగన్కిదాం శరణముపగతానాం త్రాణపేంతో! ప్రయాస్యక్ ! జలధిదుహితురజా క్రాన్ననమాదాయ దేవి త్వయి ఖలు నిదధాతి స్వం పదం రద్దనాథకి !! రం

స్పృశసి పదసరోజం పాడుకే నిర్విఘాతం ప్రపిశసిచ సమస్తాం దేవి శుద్ధానక మ్యామ్ ! అసరమపి మురారేణ పూర్వమాభీరకన్యాస్వభీసరణవిధీనామం/సమా సాడ్డిణ్ త్వమ్ 1 ర౨ 302

్ పతిభవనమనన్యే పాడు కే త్వత్ప్ర్తిభా వాద్వివిధవపుషి దేవేవి భమద్యూత కాలే 1 అభిలషిత సపత్నీ గేహయా త్రావిభాగంగ్ల హయతీరహసిత్వాంపోడశ డ్ర్మీసహ్మ సమ్ తటభువియమునాయాశ్ఛన్నవృత్తై ముకున్లే ముహురధిగమ హేతో ర్ముహ్యా తాం యావతానామ్ 1 శమయితుమలమానీచ్ఛజ్ఞిచ్మకాదిచిహ్నా [పతిపదవిచికిత్సాం పాదు కే పద్ధతి స్టే ॥ రర

అధిగతబహుశాఖాన్మళ్లువాచః శుకాదీ౯నరసిజనిలయాయాః [ప్రీతయే సంగ్ర హీతుమ్। [పకటితగుణజాలం పాడుకే రజ్ఞబన్లోరుషనిషదటవీషు [క్రీడితంత్వత్స నాథమ్ || రంగ్రి

మునిపరిషదిగీతం గౌతమారమణం తేముహురనుకలయన్తో మఞ్ఞువాచణశకున్హాణ ! ఉమసినిజకులాయాదుత్థితా దణ్డ కేషు స్వయమవిషదర జే ైన్వ్ రమా మేడయ న్ని మమనియమవిశు దైస్యం నపశ్య స్త్రి చి తె్ర్టణ్ల శుతీషుచులుకమాత్రం దృశ్య తే య స్వభూమా ! సులభనిఖలభావం మాంసదృ ప్రేర్టనస్య స్వయమువహరసిత్వం పాడు కేతం పుమాంసమ్ ! రర

318

నిధిమివనిరపాయం త్వామనానృత్య మోహాదహమువ మమదోచం భావయం క్ర కృష్ణమంద్రమ్ : మయిసతికనుణాయాః పూర్ణపా ౖ తేత్వయాకిం పరముపగమనీయః పాడు కేరజ్డనాథః ॥ ర౮ 308

కమపికనకసిన్దోస్పై నక తే సఞ్చర న్రం కలశజలధికన్యా మేదినీద త్తపా స్తమ్ । అనిళమనుభ వేయంపాడు కేత్వయ్యధీనం సుచరితపరిపాకం సూరిభిస్సేవనీయమ్ ॥ పరిసరముపయాతాపాదు కే పశ్యమాతః కరణవిలయఖేదాత్కాన్లిశీ కేవివే కే । పురువముపనయ గ్రీపుణ్ణరీకాడమ్ర గేపునరుదరనివాస్త్రేశవీచ్ఛేదనం నః॥ సామే భూయాత్సపదిభవతీ పాదు కే తాపశా సై గ్రమామారూఢోదివమివ శుభౌక ేసేవ్యమానోమరుద్భిః । సౌదామన్యా సహకమలయా సహ్యజావృద్ధిహేతుః కా లేకా లే చరతికరుణావర్షుకః కృష్ణమేఘః ॥ ౫౧ 311 సత్యాల్లో కాత్సకలమహితాత్ద్రానలో వారఘూణాం శేజ్కేమాతః సమధిక గుణం సైకతం సహ్యజాయాః । పూర్పం పూర్పంచిరపరిచితంపాడుకేయ త్ర్య జన్యానీతో నాథ్స్టదిద మితరన్నీయతే నత్వయాఒసా 🛭 శ 🤊 312 అ ( ాే దేని త్వయిసుమనసామ గ్రిమైర న్హరక్లార్విన్య స్తాయాం) వినయగరిమా వర్ణితా డు త్రమాజ్లాత్ । దత్తేపాదందరముకులితంత్వత్ప్రభావాతిశ జీర్రీ దేవః రీమా కా దనుజమథనో జైతయా తాస్వనన్యం 🛙 న3 313 పౌరోదన్హాన్పరికలయితుం పాడు కే సఞ్చరిష్ణోర్వ్యక్తావ్యక్తా వశికవిశిఖావ ర్తినీ రజ్ఞ రంగ్లు । వేణాతీతః (శుతిపరిమలై ర్వ్యక్తిమాఖ్యేతీకా లోయ్ విన్యాస్ట్రైస్తే విబుధ పరిషన్నాలివిన్యాసదృ శైక్షణ శర 314 ఆసంస్కారాద్ది క్రోజపరిమదా నిత్యమభ్యస్థమానా ౖ శేయాహేతుః శీరసీజగతః స్థాయినీస్వేనభూమ్నా ! రక్లాధీ శేస్వ యముదయిని జ్వే ప్రచువ్వం తమి సంగాయ తీవ (తిచతురపదా గణ్య సేపాదు కేత్వమ్ ∥ ౫౫ 315 భవతీంపరస్యపురుషస్య రక్షిణోమహిమానమేవ మణిపాడు మన్మహే । కథమన్యథా స్వమహిమ్మపత్రిష్టితః (పత్రితిష్టత్రిత్వయి పదాత్పదం(పభుః ॥ 316 ·తీథిరష్టమీాయదవతారవై భవాత్ప్ప్రభమాతిథి<u>డ్రి</u>జగతామజాయత । మణిపాడు కే తముపనీయ వీథికాస్వతిథీకరోషితదనన్యచక్రు<mark>పామ్ ॥</mark> ౫౭ 317 అపార్రపఖ్యా తేరశరణశరణ్య త్వయశసా నను త్వంర డైన్లోశ్చరణకవులస్యాపిశర । యయాలభ్య: పఙ్ర్ట్ర్లుప్రభృతిభీరసౌ రజ్ధనగర్మపతో బీపర్య 👼 నిధిరనమ

**వాచాం** నిరవధిః ॥ గ్రూ

త త్రావాన్నగృహేజ్లణ్ పణయిని తీర్లు ఇక్కానికి మాల్ల ఖ్యాదవిభ్రమ్మనగతి. స్త్వంమేగతి: పాదు కే ! కీలావజ్డ జహాల్ల కోత్పలుగలన్నా దీవ్రిక సేకోత్తి తాయ్తా మోదవికల్పనా వివృణు తేశుడ్డాన్ల వార్కకుమ్ !! స్ట్రా 319. సమ్మవతుపాదర జే. సత్యనుపర్ణాదికాపవాహ్యాగణ: ! , యాత్రాసురజ్ఞభర్తు: (పథమపరిస్పన్ద కారణంభవతీ !! ౬ం 320-

#### ౧౨. అథ పుష్పపద్ధతిః ద్వానశీ.

శౌరేః సఞ్చారకాలేమ పుష్పవృష్టిద్ధివళ్చు న్రతా। သံတွေဆႏွမိတသ<u>ာ</u>ြေန မျိုး**သံ ဩက္ခာ** ဆေးဆဆိသြား ။ ဂ 321 ্ট্ৰ వతంమమజగత్ర్రయార్చితా దివ్యదమ్పతివిహారపాడుకా । పాణిపాదకమలార్పణా త్ర యోర్యాభజత్యనుదినం సభాజనమ్ ॥ ೨ 322 తవ రజ్ఞాజమణిపాడు నతో విహితాగ్హ్హణః సురసరిత్పయసా। అవతంసచన్ద్రకలయా గిరిశోనవ కేతకీదళమివార్పయతి ॥ 3 323 కుసుమేషుసమర్పి తేషు భ 📑 స్త్వయి ర డ్లోశపదావని ్రపతీమః। శ్రక్లో ప్రమునే స్త్వ దేకనామ్మ: సుభగం యత్సురభీత్వమస్యనిత్యమ్ I ర 324 పదేవరస్కిన్భువనేవిధాతుః పుణై ్యః (పనూనై: పుళినేసరయా్ని: । మధ్యేచపావావనిసహ్యాసిన్ధో రాసీచ్చతుఃస్థానమివార్చనం తే ॥ % 325 త వై వర జ్లేశ్వరపాదర జ్లే సాఖాగ్యమవ్యాహత మాత్రు కామాঃ। సుర్మమాణాం ట్రస్మైస్సుజాలైరభ్యర్భయ న్య్రప్సరస్తో ముహలస్త్వామ్ 🛙 326 నిపేశితాంరజపతేః పదా జ్జేమన్యేసపర్యాం మణిపాదరమే । త్వదర్పణాదాపతితామపశ్యద్ధాణ్ణీవధన్వాగిరిశో త్రమా శ్లే 🕻 2 327 ప[తాణిరజనృప తేర్మణిపాదర ఉ ద్వి[తాణ్యపి త్వయిసమర్ప్య విభూతికామాం\*। పర్యాయలబ్దపురుహూతపదాః శచీనాంప్రతాజ్కు-రాణివిలిఖ\_న్తిపయోధ రేషు 🏽 నిర్వ ర్త్రయ న్తి తవయే నిచితానిపు ప్రైవై వ్రహారికాణ్యుపవనానివసున్ధ రాయామ్ । ङాలేన తేకమలలో చనపాదర జ్రే క్రీడ్ న్రినన్దనవ నే కృతినః పుమాంసు ॥ ৮ 329 అర్ప్రస్తియేమధుభీదోమణిపాదర జే భావాత్మకైరపి పరంభవతీం ప్రస్తూనైకి। మన్దారదామనుభాగైర్మకు ౖౌలరజుౖనం బృన్ధారకాంశ్రీ నురభయ స్త్రిప్తదంతదీయమ్ 🖡 అస్పృష్ఘ దోమపరిమర్శమలఙ్ఞ్యమై గ్రామ్హ్హహహహేయమఖలంపురుషార్థవర్గ్లమ్ । చి(తంజనార్ధనపదావని సాధకానాం త్వయ్యర్పితాస్సుమనసః సహసాఫల న్రి 🏽

వన్గారుభిస్సురగణై స్త్ర్స్వాయిసం(పయుక్తా మాలా విభాతిమధుసూదనపాదర क्रि.। စ်ႏြန္းညည္ကံသေထလံပုံစုံတာယင္ထုလဲမွာႏွစ္ႏိုင္ငံရဲသ သံပတ္သံဂ္ေနာ္ကို ျပဳေပါ့ ၁၉၁၁ အေန యేనామరజ్ఞనృప తేర్మణిపాదు కేత్వామభ్యర్భయ న్రి కమలైరధికర్తుకామాం। ఆరోపయత్యవహితా నియతిః (కమాత్తాన్లల్పా నైరీయకమలాసనప్రతికాసు 🏾 త్వయ్యర్పి తానిమన్ముజే ర్మణిపాదరజ్రేదూర్పాబ్కురాణిసులభాన్యథవాతులస్యః  $\mathfrak l$ సారాధికాస్సపదిరజ్గన రేస్ప్రశ్రక్ష్యా సంసారనాగదమనౌషభయోభవ న్లి ॥ 334 ఆరా ఫ్యనూనమసు రార్ధనపాడు కేత్వామాముష్మి కాయవిభ వాయసహ్మ సప 😇 🥦 మన్న గ్రామపరివ ర్హిమ దేవిమర్ప్యా: పర్యాయత్: పరిణమ న్రిసహ్మ సే త్రాణి ॥ ధనై ్గ్ల్ స్ట్రయ్ తీదశ్రత్.క పాదరజే. పుష్పాణి కాఞ్చనమయాని సమర్పి తాని ! వి[సంసినా వినమతో గిరిశో త్రమాన్గాదారగ్వ ఛేన మిలితాన్యపృథగ్భవ న్రి॥ 336 విశ్వాప్తాన్న మనంత్వయిమన్యమ్మానై రైవ్వమాని हुः । పణిహితంనుణిపాదర ఉ్र । పద్ధానహాయపదప్రద్మనఖార్చిష న్డేపుష్పోవహారవిభవం పునరు క్రాయ గ్రై ॥ నా కౌక సాంశ మయితుంపరిపన్థివగా ౯న్నా কేపదం త ్వయి ని వేశ యితుం[ పవృ 👼 । త్వత్సం(శీతాం విజహత స్త్రులసీంవమస్త్రి పస్థానకాహలరవాన్ప్) భమంద్వి రేఫాశ 🗈 రాజేశ పాదపరిభోగసుజాత గన్ధాం సం(పాష్య డేవిభవతీంసహదివ్యపు మైన్లు । నితో్యపదర్శితరసంనకిలా డ్రియ నైనాభీసరోజమపి నద్దనచఇ్చ్రీ  $_{\overline{x}}$ ి  $_{\overline{x}}$ ి  $_{\overline{x}}$ గా  $^{339}$ ্রা দীর కాఞ్చనపదావని పుష్పవర్ఘాతస్థంవ ర్తితే శమిత దైత్యభయైః సురేద్దె)ঃ। ప ద్నే మ్ ణస్యపదపద్మని వేశ లా భే పుష్పాభి మేక ముచిత ం[పతిపద్య సేత్వమ్ ॥ దిశిదిశిమునిపత్స్త్వ్య దణ్ణ కారణ్యభా π నజహతి బహుమానాన్నూ నమద్యాఫి మూలమ్ । రఘుపతిపదర $\overline{\mathfrak{A}}$ , త్పర్పరిష్కారేహేతోరపచితకుసుమానామా $[\mathfrak{A}]$ మానోకహానామ్ ။ .೨౧ 341 ఘటయనిపరిపూర్ణాన్లృడ్లమేఘ(పచారేకృతిభిరుపహితై స్వంకేత కీగర్భపత్రె)కి వరతనుపరిణామాద్వామతః శ్యామలానాం (పణతీసమయలగ్నాన్పాదుకే మాలి చన్గా 🕽 🖛 🎿 342 పరిచరణనియు క్రైణాదు కేరజ్డభ ర్తుణపవనతనయముఖ్త్పేరర్పితాం త్వత్సమికాపే । వినతవిధిము.ఖేభ్యానిర్వి శేషాం ద్వి రోఫాంకథమపివిభజ నేకాక్చుసీంపద్మష జ్రీమ్మ్! విధిశివవురుహూతస్పర్శి తెర్దివ్యప్రు ప్రైవ్య స్ట్రయిసహనిపత్వ స్త్రత్త్రమద్యానభృజ్హాణ మధురిపువదర జే మళ్లుభిసై స్వర్ని నాడై రవిదిత భరమార్థాన్నూ నమధ్యాపయ న్రి။

త త్ర ద్వానగృహాజ్గణ్ పణయినికి (శ్రీ రజ్గళ్ళ కారిణ్ వాల్లభ్యాదవిభ క్రమన్థరగతి స్త్వం మేగతికి పాదు కే ! లీలాపజ్కడపాల్లకోత్పలుగలన్నా ద్వీక సేకోత్తి తాయ్తా మోదవికల్పనా వివృణు తేశుద్ధాన్త వార్మకుమ్ ॥ ఈ 319 సమ్భవతుపాదర జే సత్యనుపర్ణాదికా పవాహ్యాగణ ! , యాత్రాసురజ్గభ ర్తుకి ప్రతమపరిస్పన్ల కారణం భవతీ ॥ ౬ం 320

౧౨. అథ పుష్పపెద్ధతిః ద్వానశీ.

శౌరేః సఞ్చారకాలేవు పుష్పవృష్టిద్ధివశ్చు ్యతా । పర్యవస్యతియ<u>త</u>ో)వ**్పపద్యేతాం పదా**వనీమ్ ။ ౧ 🚡 వతంమమ్జగత్ర్రయార్చితా దివ్యదమ్పతివిహారపాడుకా । పాణిపాదకమలార్పణా త్ర యోర్యాభజత్యనుదినం సభాజనమ్ తవ రజరాజమణిపాడు నతో విహితార్హణణ సురసరిత్పయన అవతంసచన్ద్రకలయా గిరిశోనవ కేతకీదళమవార్పయతి ॥ 3 కు**నుమేషు**సమ**ర్పి లే**షు భ<u>ైక</u>్త్వ్యయి రజైశ్వదావని (పతీమః। శ్రర్ పోము నే స్త్వ దేకనామ్మణ సుభగం యత్సురభిత్వమస్యనిత్యమ్ I ర 324 పదేవరస్కిన్భువనేవిధాతుః పుణై ९३ (పనూనై: పుళినేసరయాన్రికి ! మధ్యేచపాదావనిసహ్యసిన్ధో రాసీచ్చతుఃస్థానమివార్చన**్ తే** ॥ % 325త్ వై వర జ్లేశ్వరపాదర జ్రే సాభాగ్యమవ్యాహత మాళ్ర్తు కామాః । సుర్మమాణాం బ్రాస్థ్ పైస్సుజా తెరభ్యర్చయ న్య్రాప్లనహ్ ముహుస్తా స్ట్రెమ్ 🛙 326 నివేశితాంరణ్ణపతేః పదా బ్జేమన్యేసపర్యాం మణిపాదర ౙ్రే । త్వదర్పణాదాపతితామపశ్యద్ధాణ్ణీవధన్వాగిరిశో త్రమాణ్దే 🕻 2 327 ప[తాణిరజ్ఞనృప తేర్నణిపాదర ఉ్ ద్వితాణ్యపి త్వయిసమర్ప్య విభూతికామా:। పర్యాయలబ్దపురుహూతపదాణ శచీనాంప్రతాజ్కు-రాణివిలెఖ స్తిపయోధ రేమ 🛚 నిర్వ ర్త్రయ న్రీ తవయే నిచితానిపు మైన్నై వ్రహారికాణ్యువవనానివసున్ధ రాయామ్ । కాలేన తేకమలలో చనపాదర ह्यें । క్రీడ్ న్రినన్దనవ నే కృతినః పుమాంసః ॥ 🕝 329 అర్ప్రసైయేమధుభీదోమణిపాదర జే. భావాత్మకైరపి పరంభవతీం ప్రస్తూనై:। మన్దారదామనుభాగైర్శకు ౖెలరజు నం బృన్ధారకాంశ నురభయ న్రిపుదంతదీయమ్ 🕨 అస్పృష్ట్ర దోమపరిమర్శమల<sub>భ్య</sub>్యమ నై 5ర్హ స్టాప్ల చేయమఖలంపురు<del>షా</del>ర్థవర్గమ్ 1 చ్చితంజనార్ధనపదావని సాధకానాం త్వయ్యర్పితాస్సుమనసః సహసాఫల న్ని 🖪

వన్గారుభిస్సురగ 📆 స్త్ర్స్వయిసం(పయుక్తా మాలా విభాతిమధుసూదనపాదర డే. । వి[కా\_నవిష్ణుపదసం[శ్యబద్ధసఖ్యాభాగీరథీవ పరిరమ్భణకాశ్ర్ణి తే ॥ ౧౨ 332 యేనామరజ్ఞనృపతేర్మణిపాదు కేత్వామభ్యర్భయ న్రి కమలైరధికర్తుకామాం। ఆరోపయత్యవహితా నియతిః (కమాత్రాన్లాల్ప్రాన్రీయకవులాసనప్రతికాసు 🛭 త్వయ్యర్పి తానిమనుజై ర్మణిపాదర శ్రే దూర్వాజ్కు రాణిసులభాన్యథవాతులస్యణ ፣ సారాధికాస్సపదిరజ్ధన రేద్ద్రశ్రీక్వ్యా సంసారనాగదమనౌషభయోభవ న్రి ॥ 884 ఆరా స్వనూనమను రార్ధనపాదు కేత్వామాముష్మి కాయవిభ వాయసహ్మ సప 💆 🥦 మన్న గ్రేషంపరివ రైషు దేవిమర్యాణ పర్యాయతః పరిణమ గ్రిసహ్మ నే తాంః ॥ ధనై ్గ్ల్వ్యమ్మిలిదళ్రమ్.కపాదరజే. పుష్పాణికాఞ్చనమయాని సమర్పితాని। వి[సంసినా వినమతో గిరిశో త్రమాన్గాదారగ్వ భేన మిలితాన్యపృథగ్భవ స్తి॥ 3४6 విశ్వోపస్ధళమనంత్వయిమక్యమా నై రై ్వమాని శై ః [పణిహితంనుణిపాదర శ్రే । పద్ానహాయపదపద్మనఖార్చిష స్ట్రేపుష్పోపహారవీభవం పునరు క్రయ న్త్రి ॥ నాకౌకసాంశమయితుంపరిపన్థివగా౯న్నా ఉపదంత్వయి నివేశయితుం[ప్రవృత్తే । త్వత్సం(శీతాం విజహతస్త్రులసీంవమన్ప్రిపస్థానకాహలరవాన్ప్ )భమంద్వి రేఫాణ 🗈 రాజేశ పాదపరిభోగసుజాత గమ్గాం సంబ్రాప్యా చేవిళవతీంసహదివ్యపు మై ১ । నితో్యపదర్శితరసంనకిలా ద్రియ స్థేనాభీసరోజమపి నన్దనచర్స్ప్రీ ాణ్ గా 339 चिन्नियं बन्धु तथं दायकी పుష్పవర్హాత్సం వ రైతే శమిత दైత్యభ యొంటా సురే స్ప్రెక్ట్ । ప డ్నే మ్ ణస్యపదపద్మని వేశలా భే పుష్పాభి షే.కముచితం ్రపతిపద్య సేత్వమ్ ॥ దిశిదిశిమునిపత్స్త్వి దణ్ణకారణ్యభా π నజహత్తి బహుమానాన్నూ నమద్వాపి మూలమ్ । రఘుపతిపదరజ్జే త్వత్పరిష్కారహేతోరపచితకుసుమానామా్రశ మానోకహానామ్ ။ .౨౧ 341 ఘటయనిపరిపూర్ణాన్కృష్ణ మేఘ[పచారేకృతిభిరుపహితై స్వంకేత కీగర్భపత్రె) 1 వరతనుసరిణామాద్వామతః శ్యామలానాం ప్రపణతిసమయలగ్నాన్పాదుేకే మాలి చన్దా)్ ॥ ౨೨ 342 పరిచరణనియు క్రైణాదు కేరజ్గభ ర్తుణవనతనయముఖ్తే ్యరర్పితాం త్వత్సమికాపే । వినతవిధిము.ఖేభ్యానిర్వి శేషాం ద్వి రోఫాం కథమపివిభజ నే కాఞ్చసీంపద్మష క్రీమ్మి! విధిశివవురుహూతస్పర్శి తైద్దివ్యపు మైస్త్వియిసహనిపత్వ స్త్రత్తరుద్యానభృజ్ఞాణ మధురిపుపదర జే మజ్జుభిపై స్ట్రక్ని నా దై రవిదిత పరమార్థాన్నూ నమధ్యాపయ ని

(పశమయతిజనానాంసంజ్వరంరజ్గభ ర్హుపరిసరచలితానాంపాడు కే చామరాణా మ్। అనుదిన**ము**పయాతై రుత్థిత**ం**దివ్యపు<u>మ్</u>పెర్నిగమపరిమళం తేనిర్విశ న్రస్థ వాహః 🏾 అఖలభువనరమైనాటికాం దర్శయిష్యన్ననిమిషతరుప్పప్పైరర్చి తే రజ్ధమధ్యే। ఆభినయమనుగూపం శిశ్రమత్యాత్మనా త్వాం ్ౖరపథమవిహితలాస్యః పాదు కే రజ్గనాథః ॥ ౨౬ 346 అగళితనిజరాగాం దేవివిష్ణోఃషదంత త్ర్మిభువనమహనీయాం( పాప్యసన్ధ్యాయినత్వామ్ భవలివిబుధము కైణ్ప ష్టారానుష్ణం పరిసరపత్తి స్థేపారిజాత ప్రస్టూనై : ॥ వ్యజ్ఞాన్యే తో విభవమనఘం రజ్జాయ న్లా ్ర కుతీర్పు [పాధ్వంరజ్యడ్షితిపతిపదం పాడు ేకే ధారయన్వాయి। నాదైర న్రర్విహితనిగమైర్ప్లనో ব్యానభృశ్గాదివైయి పుష్పెుం స్పపితవపుయోదేవిసాన్నాతికా స్టే ి ౨౮ 348 కింపుమైస్తులసీద 🔻 రపికృతందూ ర్పాఒపిదూ రేస్థి తాత**్వత్పూజాను ముకు** న్లపాదు కృపయాత్వం కామధేనుస్సు తామ్ । ప్రత్యగ్రాహృతదర్భపల్లవలవ**్ర**ాహిళి న్నుఖిధేను స్త్రిష్టతు సా వస్త్రిష్టభవనద్వారోపకణ్ణస్థ్ర లే॥ ೨೯ 349 చూడారగ్వధరజనా చూర్ణ స్నపసం విధాయ తే పూర్వమ్ । రజేశవాడుకే త్వామభిషిఞ్చతి మాళిగజ్డయా శమ్ముః 🛭 30 350

#### n3. అథ పరాగపద్ధత<u>్రిస్త</u>ుయోదశీ.

ేపాన్తు వః పద్మనాభస్యపాదుకా కేళిపాంసవః । అహల్యూ దేహనిర్మాణపర్యాయపరమాణవః ॥ ೧ 35 తవసఞ్చరణా ద్రజ్ఞు విధూతం యదిద**ం**రజన రేస్ద్రిపాదర జే 1 \varThetaలమేతదనావిలానిక గ్రం కతర&్లోద ఇవాశు మానసాని 🛭 ౨ 35: పునరు క్షపీతామహానుభావాణపురుషాణకేచిదమిాపున నివిశ్వమ్ । మధువై రిపదారవిన్దబన్గోరపరాగా\_స్తవపాడు కే పరా $\overline{\chi}$ ి  $\mathbb R$ 358 అభియు\_క్తజనో నిజార్భ కాణాం బహళాశోరజ్ఞన రేన్ద్రపాదర ఉ. । అవలేపపిశాచమూచనార్థం రజసాల్మృత్తావకేనదేహౕ౯ ॥ ర 35 శిరసాపరిగృహ్యలోకపాలా\_స్తవ ర డ్లోశ్వరపాడు కేరజాంసి । విషమేముబలేచుదానవానాం వ్యవసీతాన్యశీర స్త్రమావిశ ైస్త్రి 🛚 🔏 35 న్య కత్రిచిత్కేశవపాడు కేరజ స్టే । -రజన స్రైమాపో ≥ పిదూరభూతం పరిపశ్య గ్రైవిశుద్దమేవస్త్ర్వమ్ ॥ 56

అధికం పదమా(శితో ఒపివేధాః (పయతో రజధురీణపాదరజే 1 అభివాఞ ృతిసజమంపరా 🛣 రభిజా 😇 స్వదోవినాభిజా**తః ।** ខ 357 శుద్ధసత్త (వపు మైవ భవత్యాపాడు కే విరజనా హారిపాదా । .అస్తుకింపునరిదం రజనా తే శుద్ధస త్ర్వమయతా మనుజానామ్ ∎ ౮ 358 త (దజ స్త్రవత నోతిపాడు కేమానసాన్యకథినాని దేహినామ్ । ౖప స్టరస్యపదవీగత స్వ యద్వా ్య చకార ఋనిధర్మ దారతామ్ 359 ర జ్లేశ యస్యపురుషస్యజగద్విభూ త్ర్మౌరథ్యాపర్మిక మవిధా" మణిపాదర జ్లేఁ । సీమ నైదేశమనవద్యసరస్వతీనాం సిన్దూరయ స్త్రీభవతీచరితాఃపరాగాః 🏾 360 మాన్యేన రజ్డనృప తేర్మణిపాదర క్షే చూడాపదాని రజసాత వభూషయ న్హం। కాల(కమోణ భజతాం కమలానసత్వం నాభీసరోజరజసాం నివస్త్రమేళ్య ॥ మాతర్శు కున్దచరణావని తావకీనాశ్చిన్నావశీకరణచూర్ణ వి $\overline{q}$ మకల్పాః । ఆయోజితాన్యమలధీభీరనన్యల భ్యేహదావని [శుతివధూపట్లవాసక్ప త్యే ] త్వత్సఞ్చర[పచరితానిరజాంసిశౌరేణ [పఖ్యాపయ గ్రిపదపద్మపరాగశోభామ్ I మూర్ధానమస్బుమురభిన్మణిపాదర हो యేషాంక దా உపిరజసాభ వతీ పునాతి । త్వామేవ తే సుకృతినస్స్నపయ\_న్తి కాలే మన్దారదామరజసా మకుటచ్యు తేన॥ రథ్యావిహారరజసాపరిధూసరాజ్దీంర జ్లేశ్వరన్యలలి తేషు మహోత్సవేషు। [పస్ఫోటయత్యవనతోమణిపాడు కేత్వాం ⊼ారీపతిస్స్వయమిఖాజినపల్ల పేన ▮ నేవీయనాం నిజపరాగనివేశపూర్వం స్పృష్ట్వా శిరాంసిభవతీభవరోగభాజామ్। గాఢంనిపీడ్య గరుడధ్వజపాదర జ్రే మాన్స్ గహంశమయతీవ పరైరసాధ్యమ్ ॥ ఆపాతవల్లవతనోరకుమారయూనః పాదావని (పవిశతో యమునానికుజ్హా౯ । ఆసీదనజనమరాత్పురతః [పవృత్తః సేనాపరాగఇవతే పదవీపరాగః ॥ ౧౭ 367 గజ్లాపగాతటలతాగృహమా శ్రమన్తా ్యి పాదావని ప్రపటితం పదవీరజ స్తే । ్రపాయేణపావనతమం(పణతస్య శ్రామ్ఫ్రారుద్ధూలనంకిమవినూతనమాతనోతి॥ అ \_్డేత దాత్వమవిలమ్బితమానయ \_స్త్రీరజ్గాద్భుజజన్యయనం మణిపాదరజే । కామంనివ ర్హయితుమర్హ్హ సిసంజ్వరం మే కర్పూరచూర్ల పటలై రివధూలిఖి స్టే 1 ర జేళ పాదసహధర్మ చరిశ్వదీయా నైల్లాని వేశ్యమహితాన్పదవీపరాగా 🗉 । 🗥 ాస్త్ర న్రడ్డిపిన్లను చేశాలు ప్రస్త్రికి ప్రస్త్రికి స్ట్రాల్లో ప్రస్త్రికి స్ట్రాల్లో స్ట్రాల్లో ప్రస్త్రికి స్ట్రాల్లో ప్రస్త్ స్ట్రాల్లో ప్రస్ట్రాల్లో ప్రస్ట్రాల్లో ప్రస్ట్ స్ట్రాల్లో ప్రస్ట్రాల్లో ప్రస్ట్రాల్లో స్ట్రాల్లో ప్రస్ట్రాల్లో ప్రస్ట్రాల్లో స్ట్రాల్లో స్ట్రా

మాత స్థ్రవామాధవపాదర శ్రే త్వ్యుబ్రాప్లం త్వరయోపయాన్హ్యామ్ 1 పరామృశేయం పదవీపరాగం[పాణై: [పయాణాయసముజ్జిహానై: ॥ ౨౧ 3**7** 🗈 తథాగతారాఘవపాదర శ్రే ।సమ్పశ్యమానేషు త పోధ నేషు । ఆసీదహల్యాత వహింసు లే 🖥 రహింసులానాం స్వయమ్మ గగణ్యా ॥ 🗈 🗈 372 పశ్యామిప ద్నే శ్రణపాదర శ్రే. భ వామ్బుధింపాతుమివ ర్రపన్న త్రా 🗉 । భ్రైవయానత్వరయాభవత్యా పర్యస్యమానాన్పదవీపరాగా 🗉 🗷 🍱 3 373 ప<sub>ాచ్చ్</sub>యుధీభూషణమేవ శౌరేర్యత <u>స్త్రవ</u>ై తేమణి పాదర శ్రే । వితన్వతేవ్యా ప్రదేశం పరాగాణ శాన్త్రోదయాక్ శ్రత్తుచమూపరాగాక్ 🏾 374 పరిణతిమకఠోరాం [పా ప్రయాయత్ప్ )భావాదలభతశిలయాస్వానాతమా ధర్మ దారాక్ 1 పునరుపజనిశజాడ్లవారకం పాడుకే తత్ప్ప్రశమయతి రజ నే రాగ యోగం (పజానా**మ్** 1 ౨% రజనివిగమకాలేరామనాథాం పఠ నృఃకుశికతనయముఖ్యాఃపాడు కేభావయ నేౖ 📭 ఉపలశకలస ্ৰহু స్థ్య ప్రాగ్ధార కాణ్ణేజనితమునికల్లాన్లడ్డ్ కారణ్యభాగా 🗈 🛭 శుభసరణిరజోధిశ్శో భయ స్థ్రీ ధర్మితీం పరిణతిరమణీయాన్ప్రత్తీకర్త స్త్రీపుమర్థా౯్ 1 భవసి భువనవన్ద్యాపాడు కే రజ్గభ ర్హుణ శరణముపగతానాంశాశ్వతీకామధేనుঃ॥ పవనతరలిత స్టేపాడు కే రజ్డభ ర్తుర్విహరణసమయేషువ్యా ప్రవిశ్వం పరాగం। విష మవిషయవ\_ర్డ్డ్రవ్యాకులానామజ్మసంవ్యపనయతిజనానాంవాసనా రేణుజాలమ్ 🛭 నిష్ప్రత్యూహము పాసిపీమహిముహుర్ని శ్రేషదోషచ్ఛిదో నిత్యం రజ్ధధురంధ రస్యనిగవుస్తోమార్చి తేపాదు కే । ద\_త్తేమూర్ధభిరాదిపద్మజనితాత త్రాదృశీ సంతతి ర్యత్సఞ్చారపవి(తిత & తీరజుప\_జ్మీ–ం చతువ్వఞ్చమై: ॥ ౨౯ 379 రజసా పరోరజ స్తన్నఖలు నల జ్యేశ్రత భగవతో ఒపిపదమ్ । కిముతప్పాదయం మదీయం భవతీ యదినామ పాడుకే నస్యాత్ 🛚 30 380

#### 

381

382

్రకుతీనాంభూమణానాంతే శోజ్క్ రాజ్గేస్ట్రపాడుకే మిథస్స్ట్రబ్దర్లు రాజుకిమహిళ్లితమ్ ॥ ౧ మురభిన్మణిపాడుకే భవత్యాః స్త్రతిమాకర్ణయతాం మయానిబద్ధామ్ అవధీరయసీవమశ్చునాడైరచవుత్కారవచాంసి దుర్జనానామ్ ॥ ౨

| విహితేష్వభివాదనేషు పేదైద్దమనోదీరితగర్భరత్ననాదా ৷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| మధురం మధువై రిపాదర జే. భవతీ ఆపత్యభీవాదనం విధ తే ॥ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383         |
| స్వద లే కిమి హైవ రజ్డనాథో మయితిష్ఠన్యదివా పదేపరస్శిక ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ఇతిషృచ్ఛసిదేవినూనమస్సాన్నధు ై స్త్వం మణిపాడు కే నినాదై: । ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 384         |
| అవరోధగతస్య రజ్లభ ర్జుర్గలిమ వ్యజ్జితగర్భరత్ననాదా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| [పతిసంలపసీవ పాడు కేత్వం కిమలానూపురమజ్జుశిజ్జ్ తానామ్ ॥ ౫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385         |
| మురభిచ్చరణారవిన్దరూపం మహీతానన్దమవాప్య పూరుషార్థిమ్ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| అన్మైర్గణిపాడు కేనినాడైరహామన్నాద ఇతీవ గాయసిత్వమ్ 🏿 🕿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 386         |
| మధువై రిపదామ్ముజం భజ స్త్రీమణి పాదావని మఞ్జుశిఞ్జ లేన।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| పకసీవ ముహుస్స్వయం ప్రజానామచరో పజ్ఞమరిష్ట్ర శా స్త్రిమన్త్రమ్ 🛚 ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 387         |
| প্রিউথীঃ పరమం పదం మురా రేరనిదంకారమనేవమిత్యు పా త్రమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ఇదమిత్థమిత్రీబవీపి నూనం మణిపాదావని మఞ్హుభిః (పణాడెః ॥ ౮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 <b>8</b> |
| మునయః (పణిధానసంనీరుద్ధే హృది ర శ్లేశ్వరరత్నపాడు కే త్వామ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| వినివేశ్యవిభావయ <u>న</u> న్యనన్యాః (పణవన్య (పణిధిం తద(పణాదమ్ ॥ ౯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 389         |
| మధురంమణిపాడు కే [పవృ త్రేభవతీ రజ్ఞపతేర్వికూరకాలే 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| అభయార్థనయా సమభ్యు పేతా న విసంవాదయతీవ మఞునా না ॥ ೧೦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 390         |
| [శ్వహోర్మమపారణాం దిశ <sup>®</sup> స్త్రీమణిపాదావని మఞు లైঃ [పణాదైঃ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| రమయా మ్మయాచద త్రహ స్త్రం సమయే రజ్ఞధురీణమాన আঁ কৃষ্ণ ॥ ೧೧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391         |
| అనుయాతి నిత్యమమృతాత్మికాంకలాం తవరజ్ఞచన్న మణిపాదు ఈజ్భత్త                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | మ్ ।        |
| [శేవసాముఖేన పరిభుజ్యయత్ర్మణాదజరామరత్వముపయ స్థిసాధవః ॥ ౧౨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 392         |
| పరు మై.రజ(సమసతామనర్థకై: పరివాదమై శునవికథ్ణ నాదిభి: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| మధుకై టభారిమణిపాడు కే మమ్మ శుతీదుష్కృ తాని వినివారయ స్వనైঃ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393         |
| పాదు కేపరిజనస్య దూరతః సూచయ న్రిఖలు తావకాస్స్వనాః।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| & according to the second seco | 394         |
| దేవి దై త్యదమనాయసత్వరం ప్రష్టిత స్వమణి సాడు కే ప్రభాణి।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395         |
| దాతుమ రైసిత దామ <b>మ</b> ్రశుతౌ దేవిరజ్లపతిరత్న పాదు కే 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 0 × 0 × 1 × 2 × 0 0 × 1 × 0 × 1 × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396         |

అహముపరి సమస్థ దేవతానాముపరిమమైమ విభాతి వాసు దేవణ। ಕದಿವ್ ಪರಕರಂ ನಕಿ≆್ಪುದನ್ಗ್ಗಾದಿ® ವದಸಿವ ಏದಾವನಿ [ಏಣಾ $\overline{a}$ ಿ ॥ ೧೭ 397 అవనతవిబు ఛేస్ట్రవాళిమాలా మధుమదళి శ్రీతమన్ధర్మపర్మాతా। ప్రభయసిపరిరబ్దశౌరిపాదా మణికలోహేన వియాతజల్పితాని ॥ ౧౮ 398 ఆస్థానేషు[తిదళ మహీ తాన్న ర్థయిత్వావిహారా౯ స్థానేస్థానేనిజ**ప**రిజనం వారయి త్వాయథా రైమ్। వాసాగారంస్వయముషసరన్నాడు కే మఖ్యనాదామాపర్య జ్కాన్నఖలుభవతీం రజ్డనాథోజహాతి ॥ ౧౯ 399 అ నర్న క్రైసైర్మణిభిరుదితం పాడుకే రజబన్గా మన్లయన్లం నిహితచరణేమఞ్జళం తేనినాదమ్। పశ్యన్యాది(కమాపరిణతేః (పా\_క్షనీంతాంపరాయామన్యే ముత్రా వరుణవిషయాదుచ్చర స్త్రీమవస్థామ్ 🛭 ౨ం 400 ప్రఖ్యాతానాంపరిషద్ సతాంకారయిత్వా ప్రతిజ్ఞాం ప్రాయేణత్వాం ప్రభత్తి భవాంవర్ణయ స్త్రీ మయాత్వమ్ 1 పాదన్యాస్మక్రమమనుగుణం (పాష్య రజ్గాధి రాజాత్పద్యారమ్భాన్లణయసిపరం పాదు కేస్పై క్షర్నినాడైక ॥ ౨౧ 401 విష్ణారస్కిన్పదసరసిజే వృత్తిభేదైర్విచిత్రైదెదమ్పర్యం నిగమవచసామైక క గ్యోన సిద్దమ్ । ఇత్థం పుంసామనిపుణధియాం పాదుకేత్వం తదేవ స్పృష్ట్వాసత్యం వదసినియంతం మఞునాశిఞితేన № ౨౨ జ 402 ఆమ్నా యైస్వామనితరపూరె : ' స్త్రాతుమభ్యుద్య తానాంగ్ మధ్యేభ క్ర్యా మధువిజయి నః పాడు కేమోహభాజామ్ । శిజాత త్ర్వస్థలితవచసాం శిక్షయస్యేవపుంసాం మాలాదీని స్వయమనుపడం మఞ్హభిశ్రాస్త్ర్మన్గాడెకి ॥ ౨౩ 403 లజ్మ్మీకానంకమపితరుణం రభ్యయా నిష్పత్వం రాగాద్ద్రమ్టం త్వరితమన సాం రాజధానీవధూనామ్ । ప్రత్యాదేశం భజత్మధ్యనై: పాడుకేశిఞ్హనై. **చేతోహా**రీ కుసుమధ**సుష**ణ శిశ్చనీమఞ్హనాడణ ॥ এర 404 రజ్లాధీశే సహకవులయా సాదరంయాయజూకై సారందివ్యంసవనహావిపాం భో క్యమాహూయమానే । నేదీయోభిర్ని గమవచసాం నిత్య చుంహ్మా పతీపై క (పత్యాలాపందిళతి భవతీపాదు కే శిశ్చత్రాస్త్రిన్న క్షణ అస్త 405 ఉపాస్యనూనం మణిపాడు కేత్వాం రజ్దేశ పాదామ్బుజరాజహంసీమ్ । పత్యుః(పజానామలభ గ్రపూర్పం మక్స్తుస్వనం వాహనరాజహంసాঃ ॥ 406 అనాదిమాయారజసీవ శేన బ్రాప్లు ప్రభాజాం బ్రాటిబోథనార్హామ్ । పళ్యామి నిత్యోదితవాసరస్య ౖపభాతినాన్లీమివ పాడు కేత్వామ్ ။ ౨౭ 407 శృణోతిరడ్లాధిపతిః (పజానా మార్తధ్వనింక్వాపి సముజ్జిహానమ్ । ఇతీవ మత్వామణిపాడుకే త్వం మన్ద్రపచారైర్కృదుశిజ్ఞితాసి ॥ ౨౮ 408 అ నేమమా క్రిం శమయిమ్యత స్తామ్మ గేసరాణ్యాపతతో మురారేణి। र्के మాపపన్న: శృఘయాంభవత్యా: శీతాని పాదావని శిఞ్హతాని। ೨೯ 409 స్వామాని రక్షేశ్వరపాదరజే, (శోతై)కిపిబ న్ల స్త్రవ శిజ్ఞితాని । పచ\_న్యవిద్యోపచితాన శేషాన\_గ్రతానాత్నవిదః కషామా౯॥ 30 410 అవై మి రజాధిప తేస్స కాశాద ถేత్.మాణేషు జ నేషురమ్షామ్ । ఉదారనాదాం మణిపాదు కే త్వామోమిత్యనుజ్ఞాత్రముద్దిర స్త్రీమ్ ॥ 3౧ 411 మధుద్విష్మ్స్వైరవిహారహాతూన్నక్ట్రాస్వనా౯ శీడుయసీవ మాతః 1 పర్య న్రభాజోర్మణిపాదర ఉ. సద్భాధరణోన్రమణినూపురాణి ॥ 3೨ 412 ညာက္စာကီ కేము సమయేమునమాగతేము మామ్హాపడంపరిచితం ద్విజపుడ్డవేన। పుష్ణాసి రజ్జనృప తేర్మణిపాడు కేత్వం పుణ్యాహ**ఘో**షమివ గర్భమణి్రపణా <u>దె</u>ం 🏾 ఆ\_ర్తధ\$ై నేరుచితము త్రమ నకాలే క గ్లోము మజ్జునిన దేశ కరిమ్యసీతి। వాసంభజ న్రి కృతినోమణిపాదర జే పుణ్యేషం దేవి పులినేషం మరుద్వృధాయాః॥ దూలేన్రబలేర్విమథనే శకటస్యభ డ్లే యాల్లోత్సవేవుచ విభోశ్మపతిపన్నసఖ్యా। వీరాయితానిబిరుదోపహితాని నూనంమక్స్టుస్వనై: బ్రషయ సేమణిపాడు కేత్వమ్ ॥ స్త్రాతుం[పవ్పత్తమపి మాంనిగమస్తుతాం త్వాం వ్యాసజ్యమాసకరణం విషయే మ్వజు స్రామ్ ఆ నైర్మణిధ్వనిభిరచ్యుతపాడు కే త్వం సమ్బాధయస్యనుకలం సహ జానుకీమ్పా 🛭 కె౬ 416 ব্রিরস্ক্য ব্রুলিকার্মের ট্রিক্রান্তর ব্রুলিরস্ক্র বিশ্বর বিশ্ব మాభై ష్ణ సాధవఇతి స్వయమాలప్త స్రీంజానేజగ త్ర్రితయర్షణదీ శ్రీతాం త్వామ్ ॥ స్వచ్ఛన్లవి[భమగతౌ మణిపాడు కేత్వం పాదారవిన్లమధిగస్యు పుస్యపుంసణ । జాత స్వనా ౖపతిపదం జపసీనసూ క్తం విౖదావణంకిమపి వైరివరూథిసీనామ్ ॥ రడ్వార్థమార్థితజనస్య సముజ్జహానే రజ్దేశ్వరే శరదిశేషభుజఙ్గతల్పాత్ । నాదా స్త్రవ్మ కుత్తిసుఖా మణిపాదర జే బ్రహ్హనళ జ్ఞనినదాత్ప్ క్రమేభ వ స్త్రి ॥ నిత్యంపదామ్బురుహయోరిహ గోపికాం త్వాంగోపీజన్(పియతమో మణిపాద ర ఉ. । సమ్పన్న **ఘ<sup>ాక్</sup>ష**విభ వాంగతిభిర్నిజాభిః ్రీ త్యేవనత్యజతిరఙ్ల సమ్మా శిత<sup>ా</sup>పి ॥ ্పాయం పదావనివిభోం (పణతా ర్హిహన్లు (పస్థానమజ్ధివిధా (పథమోద్యతాని) <mark>త్వ</mark>చ్ఛిష్ణ్ తాని సపదస్వయమారభ <u>న్</u>తే కాలోచితాన్కనక కాహలశ్ జ్ఞనాదా**౯** ॥

ఆ మొడిత్మ శుతిగణై ర్నిన దైర్మణీనా మామ్నాయవేద్య మనుభావ మభస్తురం తే । ఉద్దాస్యతాం నియతమచ్ఛసిసామగానాం తాన్నపదానమివ శౌరిపదావనీ త్వమ్॥ రథ్యాసురజ్ధనృపతోర్మణిపాదర ఉ త్వద్ధర్భరత్నజనితో మేధురః[పణాదః। సందర్శ కోత్సుకధియాం పురసున్దరీణాం సమ్పద్య తే[శవణమోహనమ గ్రహ్హహూషః[ ఆకస్మి కేషు సమయేష్వబవార్య భృత్యాన న్రిపురంవిశతి రజ్లపతౌ సలీలమ్ । వ్యా మోహ నేనభవతీ సుదృశామధీ తే మఇస్ట్రిస్వ నేనమదనో పనిష్టదహస్యమ్ I యా తావిహారసమయేమ సముత్థితం తే రజ్గాధిపస్య చరణావని మళ్లునాడమ్। పర్యాకు లేన్ద్రియమృగ్గవాణాయ పుంసాంసమ్క్రాహనం శబరగీతమివ్రపతీముంటి ု పాయేణసహ్యదుహితుర్నదరాజకన్యాజామాతురాగమనసూచనమిాహమానా। మఞ్హు ౖపణాదసుభ⊼ైర్మణిపాడు కే త్వామ న్హర్యుతామకృత యాాతకరత్నఖడ్జొంః ॥ నిత్యంవిహారసమయే నిగమానుయా తెర్విశ్రేపతాణ్ణవితగర్భమణి[పసూ లె: 1 నాడై స్ప్వయం నర్గమర్షినపాదర జ్రే నాదావసాననిలయం వదసీవనాథమ్ ॥ ಸಾಧಾರಣೆಮ ಯುವಮಾರೃಣಿಸಾದರಹ್ನೆ ದೆವಸ್ಯ ದಾನವರಿಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಮುವು। అద్యాపి శిఞ్హితమిషాచనువ\_ర్తమానం న్యూనాధికత్వవిషయం కలహం(పతీమః 🏾 ု ဘဲထားဆက္ဆည္ခ်ည္စစ္ႏို ၾကတာဆွဲ တာ ဆိုသားရ ကြလာ၀ စို သလာမည္သည္ဆီးသီ ၾကာသြာ ఉచ్చారయ న్రినిన డై స్థనరత్న గర్భాన్యుద్ధాత మశ్రరముపా శ్రత యాభారతీనామ్ ॥ అ నళ్ళ రేవు పవాన్యజి తేవ్వభిజ్ఞాణ (పత్యజృఖిం పరిణమయ్య మనణ్పవృ త్రిమ్ । ఆస్వాదయ న్ర్తి సరసంమణిపాదర శ్రే నాదావసానసమయేభవతీ నినాదమ్ 🏾 దాజ్రీ ణ్య మత్ర నియతం నియతాసుధాన్మిన్నిత్యుద్ధతోనియతమచ్యుతపాదర ఉर्। ု పత్యేక సంశ్రీత పదస్తుత యే భవతో్యి సంఘర్ధ వాదఇవ మధ్యమణి (పణాదః॥ నంచార కేళికలహాయిత గర్భరత్నా సాంసిద్ధికంసకలజన్తుడు సార్వభౌమమ్ । రమ్ర్థానార్మాషథయసీవ పదావనిత్వం రక్లేశ్వరస్యనిరవ్షగహ మానృశంస్యమ్ 🏾 ్రపాహ్యంచరం పురిశరయం పురుష**ుము**నీనా మభ్యస్యతామనుదినం ్రపణవ**ం**త్రి మాత్రమ్ । ఆశ్రీరజ్ధరాజచరణావని శిక్షతం తే శ జేంద్రమున్నయనసామవిశేమ **ఘోష**మ్ 🛭 ౫3 488 నిత్యంసమాహితధియాముపదర్శయ న్రీ నా గేశ్యం కిమపిధామనిజోర్డ్ల న్రాగా । హృత్కర్ణి కామనుగతా మణిపాడు కే త్వంమఇ్టుస్వనాస్ఫురసి వాగ్భ్రమరీపరేవు మానేషు దానవరిపోర్మణిపాదర జే త్వామార్థి తేషు నిగమేష్వవధీరి తేషు। మఞ్హస్వ నై ర్వదసి ప్రైవమితీవమాత ర్వేలాంలిలజ్ఞ యిషతో మనుజాన్ని రోడ్డుమ్ 🛭

[కన్లత్సు కాతరతయా కరణవ్యపాయే రజ్లోపశ్రల్యశయితేషు జనేష్వలడ్యమ్ । ఆసీదసి త్వరితమస్ట్రలితానుకమ్పా మాతేవమస్స్టునినదా మణిపాడు కేత్వమ్ ॥ భాస్వత్సువర్ణ వప్రుమా మణిపాదర జే పద్నాసహాయపదపద్దవిభూషణానామ్। మజ్జోరశిజ్జోతవికల్పితమజ్జునాదా మభ్రాహ్హమికేవ భవతీ నిగమా న్రవాచామ్ ॥ ర ह्रैं के పాదక మలా త్ త్వేదధీనవృ త్రేర స్వేషు కేషుచిదల శ్వ్రమనన్య పేద్యమ్ । ఆమ్నాయగూఢమబహీర్మణిభిః క్వణద్భి గ్వేదీయసాం[పథయసీవ నిజానుభావమ్॥ కాలోపచన్నకరణాత్యయనిర్విచేష్టే జాత్మశ్రమ్ మయి జనార్ధనపాదర జే । ఆశ్వాసనాయ పురతః బ్రషనరన్నమాత క్వార్డ్రాహర్ స్ట్రవరవాణకు బార్డ్రామా మే॥ సంరమణాయ, సమయేజగతాం తయాణాంయా తాసుగ్రధన్నపతేరుపత స్థుషీము। సమ్పత్స్క్ తే[శుతీసుజైర్గణిపాదర జే మాడ్లల్యసూ క్త్రిరనఘా తవమక్ల్లునాడై: ॥ గర్బోప్తలె ర్ధమనవేగవశాద్విలోలై గ్వాచాలితా మధుభిదో మణిపాడు కేత్వమ్ । [పస్తాషి భావితధియాం పథిదేవయానే [పస్థానమజ్దళమృషణ్ణవిశేమహాచమ్ ॥ పర్యజ్ఞమ్మా శీత వతో మణి పాదు కేత్వం పాదం విహాయ పరికల్పిత మానమ్ము దా । ষ্টি తుం[ పభోరవసరం డిళసీవ మాత ర్నా భీసరోజళ యితార్భక సామగీతిమ్ ॥ భోగాయ దేవి భవతీ మణిపాదర మే పద్మా సహాయమధిరోష్య భుజుజ్ఞత ల్పే। విశ్వస్థ గు\_ప్రిమధికృత్య విహారహీనావాచంయమూ కిమపిచి\_న్లయతీవ కార్యమ్ 🛚 నిత్య[పబోధసుభ नే పురుపే.పరస్కిన్ని దాముపేయుపి. త దేకవిహారశీలా । మా క్లాన్స్ నం విజహతీమణిపాడుకే త్వం సంపేశమిచ్చసి పరం చరణా నికర్గా 🛭 లాస్యంవిహాయం !ముమ్దితమా శ్రయ స్త్రీ రజ్లేశ్వ రేణ సహీతా వుణిమణ్ణైపేము। మఞ్చన్న నేషు విరతేష్వవి విశ్వమేతన్నానేన హాన్త భవతీముఖరీకరోతి 🛭 445 విస్మాపితేవభవతీ మణిపాడరణ్ష్ వైరో-చసేర్వితరణేన తథాుఏధేన। వతావతా2లమితి దేవి గృహీతపాదా నాథం[తివి[కమమవారయ తేవనా డై:॥ సామాని రజ్ఞనృపతిః సరసంచ గీతం లీలాగ తేషు వినివారయతి స్వత స్ర్రః। ষ্বিভাত ত্র প্রতিষ্ঠি ক্রম্ম ক্রি ক্রম ক্রি ক্রম্নুল ক্রম্ম ক্রম কর্ম কর্মী ক্রম ক্রম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম త త్రాదృశీం (పథయతా రుచిరాంస్ప్ ేఖాం వర్ణాధి కేన మధూసూదనపాదర र्ह्छे। పశ్య స్త్రిచి త్రనిక పే. విని గేశ్య సన్తో మణ్దుస్వ నేన త వ $\overline{z}$  Xమికం సువర్డమ్  $\mathbb{I}$  448 ముగ్ధస్యహ గ్రభవతీం స్తువతో మమైతాన్యా శర్ణ్యమానమయథాయథజల్పి తాని ! ఇత్థంవదత్వమితి శిశ్రులుతుం[వణాదాన్న ఇట్టానుదీరయసి మాధవపాదు కేత్వమ్ ॥

ఆజాసహ్మ సమితియత్సహసామయో క్రాంతుష్ట్రాష తానిరవధించుహిమార్లనం లే। ఆ[మేడయస్యభీకమేతదమృవ్యమాణా మఞ్హస్వ నేన మధుజిన్మణిపాదు కేత్వమ్ ॥ పరిమితపరిబ గ్రైంపాడు కేసంచరిష్లా త్వయివినిహితపా దేలీలయారజ్లనా कే। నియ మయతి విషఞ్చింనిత్యమేశా న్రైసేవీ నిళమయితుముదారాన్నారద ైేని నాదా 🗉 🛭 విహరతివిశిఖాయాం రజ్లనా థేసరీలం గమనవశవిలోలై ర్డర్బర్ట్ షై క్వగ్ న్యాణ 1 మణివలయనినాడైర్మహైలైస్తే దిశ్వి ౖషతీవచన**ము**దారం పాడు కేపౌరనార్యం ॥ అనుకృత సవనీయస్త్రోతళ స్ర్రాం నినాడై రనుగతని \ మాంతా మాస్థితో రజ్జనాథః। అనితరవిబుధ్నార్లం హవ్యమాస్వాదయిమ్యన్నిశోతి చరణరౌక్ష యజ్ఞవాటం ద్విజానామ్ ॥ 23 చరణక మల మేత (దజ్డనాథస్య నిత్యంశ రణమితీజనానాం దర్శయ స్త్రీయథావత్ । [పతిపవమపిహృద్యం పాదుకేస్వాదుభావా దనువదతి పరంతే నాదమామ్నాయ ಏಜೈ• ಃ ∥ ೭೮ 454 రహితభుజగత ల్పే త్వత్సనా क्रीं పజానాం (పతిభయశమనాయ(పస్థి తేరజ్డనా क्री। ర్ష్మమముదయమానః పాడు కే తూర్య ఘోషాత్ప్ప తివ్వలతి నినాదః పాఞ్చజన్యే త్వదీయః 🛮 ౭౫ 455 వకుళభరతను స్త్వంసంహితాంయామపశ్యం శ్రుతిపరిమదిత స్యాణిసౌరభం యోజ య నై । హరిచరణనరో ఞామోదసమ్మాది తాయాః [పతిపదరమణీయాః పాదు కే টিংনিসিক্তাঃ ∥ 2⊑ ' 456 ದನು $\delta$ ನಯನಿಘನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ್ನ ಕರ್ಯಾತಾನುಳು  $\delta$  ಕರದುಸಗರು ಕಾರೆ ಸಜ್ಯಾಜಾಮಾಸ ర ని। (శుతిమధురముదారం శిజ్మితుం తేనినాదంపరిహృతనిజవాసాঃ పాడు కే SS 🛚 ಚರಂತ್ 457 విహరణసమయేష్ము పత్యహంరజ్లభ ర్హుశ్చరణనఖమయూ వైశాస్త్రా త్రరీయావిశుడ్లొకి । పరీణమయసి నాడంపాడు కేగర్భర లె ఎర్దమయితుమివళిష్యాన్దీర్తి కారాజహంసా౯ 🏽 పరిచదివిరతాయాం పాడు కేరజ్గభ ర్హు పరిజనమపవార్య [ ప్రస్థిత స్యావరో ధా౯ । మణినికరసముద్యన్నహానాదా పదేశాదభిలపసియథా ర్థం నూనమాలోకశబ్దమ్ ။ గురుజననియతంత ద్లోపి కానాంసహ్మ సందినకరతనయాయాశ్రానిక తేదివ్యగోపు। వ ళమనయదయత్నాద్వంళనాదానుయూ తె.స్థవఖలుపదర జే, తాదృ శేర్మక్షున్నా దె:1 నిజపదవిని వేశాన్నిర్వి శేష్ట్రవచారాన్పరిణమయతిభ క్రాక్ రజ్ధనాథోయథామామ్ ।

ఇతివిహారణకాలే మఇబ్జళిఇ్జ్లవి శేమై రైతముపదిశసీవ (సాణినాం పాడు కేత్వమ్)

్రపదమవ**ో**క్య ౖపాణినాంవ్యాకు అయమయమితి తె సైక కర్పీ తా లానామ్ | చటులమణికలాసైక శౌరిపాదావనిత్వం ముఖరయసి విహ్హార్ ర్మ్మక్తి ఘణ్ణాపథా్రగ్యమ్ ။ రాత్తి 462 పదకమలముదారందర్శయ స్త్రీమురారేః కలమధురనినాదాగర్భర 💆 ১৪న్రిలో బైః। వి**ష**మవిషయతృష్ణా **వ్యా**కులాన్మి పజానామభిముఖయసినూనంపాదు కేమానసాని॥ మధురిపుషదరజే మన్దబుద్ధామయి త్వామనవధిమహిమానం త్వత్ప్రసాదాత్ స్తువానే। మణినికరసముత్తే రృష్టునాడె: కవీనాముచరమయని తాంస్తాన్నూన ಮು ಹೈಕ **ವಾ**ರ್ದ ॥ ೮೪ 464 శరణముపగ<sup>ా</sup>తేత్వాం శార్థ్లి ణఃపాదరజే, సకృధితివిధివిద్ధంత్య క్రుకామేనిమాహాత్ [పచలిత మణిజాలన్యజ్ఞ 📴 శిజ్ఞ 😇 ైన్స్ట్రోరలమలమితినూనం వారయస్వాద రేణ ॥ వికలకరణవృత్తౌ విహ్వలాజే విలడుం నిలపతిమయిమోహాద్బి భతీశౌరిపాదమ్ । పరిసరమధిగన్తుంపశ్యపాదావనిత్వం పతిభయమఖలం మేజభ ర్త్రుయ స్త్రీనినాడై :॥ కరణవిగమకా లేకాలహంజ్కారశ జ్ర్టీ దుతపద**నుుప**గచ్ఛన్ల త్రహ్ల స్ట్రికియాల్యాం। **పరిణమయతుక**్లారేరజ్గనాభఃస్వయంనః (పణవమివభవత్యాః పాదు కేమఇ్లునాడిమ్® కమలవనసఖిం తాం కౌ**ము**దీ**ముచ్వహ**్రవంసనిధ**ము**పనయ స్త్రీ తాదృశంరజ్ఞచన్ద్ర మ్ ్రపలయదినస**ము**త్రాన్పాదుకే మామకీనాస్ప్రశిమయ పరితాపా౯ శీత్రా శీశిజ్ఞి ರ್ಷಾಸ್ತ್ರೀ ∥ ರರ 468্র্যেళ మయతు భయంనః పశ్చీమశ్వాసకాలే రహసివిహరణం తేరజ్లనా কేనసార్ధమ్ ।

ప్రశమయతు భయంను పశ్చిమశ్వాసకాలే రహసివిహరణం తేరజ్లనా థేనసార్ధమ్! నియతమనువిధ త్రేపాడు కేయన్ని నాదోసిఖలభువనరక్షా ఘోషణా ఘోషలీలామ్ ॥ తికవినిహితహాస్త్రం చిన్లయిత్వాకృతాన్తం గతవతిహృదిమోహం గచ్ఛతా జీవి తేన! పరికలయతు బోధం పాడు కే శీజ్వితం తే త్వరయితుమివసజ్జం త్వద్విధే యంముకున్లమ్ ॥ ౯ం 470

ఉప స్నుంసంవి త్రేరుపనిమడు పోద్ఘాత వచనం త వ[శౌవం[శౌనం [శుతీసుభగ మ నైర్మణివరమ్ । విజృమ్భ స్తేనూనం మధుమథనపాదావని మమ ద్రవీభూత[దా మైమధురిమధురీణాః ఇణితయః కాం

విలా సైక్ట్ కీణన్లో నిఖలజనచేతాంసి వివిధా విహారా స్థార్డు క్షిత్రమణపాదావని ముహుః I విగాహనామ న్రద్ధమ విలుదద న్రద్ధణిశీలాఖలాత్కార న్యాజక్షురద మృతధారాధమనయః ⊪్.౨ 472 ్ శుత్రి కేణీ స్థేయ శ్రత్తు భనిశ్వహ్హాముఖరితాం భవేమత్వాంపద్మారమణచరణ తా యిణిపరమ్! న ముద్రాని[దాణ[దవిణకణవి[శాణనదశావిశాలాహాజాడ్రం కమపి ఘనహ్ళజ**్రా**ర**పురుష**మ్ # ౯3 473 తవైతచ్ఛీ 9ర్గ్గుడ్డి తిపతిపద్రతాయిణి నృణాం భవత్యాగశ్చీనారణరణకభ**్లాయ** రణితమ్ । శరీరే స్వంభావం (పథయతీత దాకర్ణ సవశాన్ననఃక్రార్థ్ భావీ యమ **మహిమ**ఘ్ట్రాఘణఘణః 🛚 ౯ర 474 పర్మిత స్వాణ పుణ్య్యదవపతన వేగాత్ప్ప్రథమత్య కే. రద్భిణ (శ్రీ) రజ్ఞక్షితీరమణపాదావని తదా। విదామాసు ైేవా బల్మిథనసంరమ్మమన్మైణ (పణాదై స్తే సద్యణ పదక, మలవిౖకా న్రిపిశునైన ి ్గి స్వేమ స్వేమప దేమ కింనియ మస్యప్టాది శామి శ్వరా సై స్వరాలా పకథాః ్రయంసి కిం త్రాయ్యానహాసీనయా । రక్షేశ్స్య్స్ నమ**్దలోకమహీతం (పా**ప్తాప దామ్భారుహంమా భై షీరితి మాముదీరయసి వామక్లుస్వనై :పాదు కే ॥ రజ్డే దేవి రథాజ్ఞపాణిచరణస్వచ్ఛన్దలీలాసఖ స్త్రోకస్పన్టిత్రమ్యవి భమనత్మి ఫ్రాప్ట్ కర్నాపిక్ 0 తావకమ్ । **కాలోపాగత కాలకి**జ్కగచమూహుజ్కారపారమ్పనీదుర్వార్న పతినా వదూక మగఘం (శోష్యామి శిజ్ఞారవమ్ కారె 477 త్వచ్ఛిక్టారవశర్క-రారససదాస్వాదాత్ సతామున్నదా మాతర్మాధవపాడు కే బహువిదాం[పాయః ్ళుతీర్నుహ్యతి ၊ సారాసారస్థ్రవ్విమర్శనపర్విస్తానాడ్ర్ తవామ్బకిలఖేలతాం గతివశేన గర్భాశ్మనాం రమారమణపాడుకే కిమపిమస్టు  $\mathfrak{p}_{i}$  శిశ్చత్iు \*దస్తుతివిధాయిభి స్ట్రాప్టర్లు వసిద్దాన్నిభిః సయూధ్యకలహాయితం ్రశుతిశతంసమాపద్యతే ⊪౯౯ 479 డ్డిపతి మణిపాదరజ్లే నాడై ర్నానం సమార్థిత్రతాణే ! రజైశ్వరస్య భవతీ రమౌపేమౌ ప్రతీవ్రణ విలమ్బమ్ ॥ ౧ుం 480

౧౫. అథ రత్నసామాన్యపద్ధతిః.

ఉదర్చిమ ైనే రాజ్గ్లోన్న్ పాదావని బహిర్మణిక్ । అ\_నర్మణికవం [శుత్వా మన్యే రోమాఞ్చితాకృతీక్ ॥ ౧ 481 విధేహిశా రేర్మణిపాడు కే త్వం విషడ్యమానే మయి రశ్మిజాలైక ।

| ముకున్నపాదావని మధ్యనాడ్యా ముక్కార్ధన్యయా నిష్పతతో ముము&్: !             |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ఆ(బహ్మలో కాదవలమ్బనార్థం రత్నానీ తే రశ్మీగణం సృజ_స్తి 🛙 3                | 483          |
| అసూర్య భేద్యాం రజనీం[పఞనామాలోకమా[లేణ నివారయ స్త్రీ।                     |              |
| అమాఘవృ త్రిర్మణిపాదర జే. మురద్విహో మూ ర్రిమతీ దయా త్వమ్ ॥ ర             | 484          |
| రజ్దేశపాదావని తావకానాం రత్నోపలానాం డ్యుతయః,స్ఫుర_స్త్రి ।               |              |
| ్రేయణఫలానాం ్రశుతీవల్లరీణా <b>ము</b> పఘ్న శాఖాఇవ నిర్వ ్య పాయాణ 🛙 ౫     | 485          |
| కస్యాపిపుంసః కనకాపగాయాః పుణ్యేసరీలం పులినేశయాలోః।                       |              |
| సౡపవృత్తిర్మణిపాడుకే త్వం సంవాహయ స్త్రీవ పదం కరైః సై ్షిః ॥ ౬           | 486          |
| దిదృశ్లమాణస్య పరంనిధానం స్నేహాన్వి తేయోగదశావి శేషే.।                    |              |
| సంవిత్ప్ )దీపం మణిపాదరజే సంధుకుతు స్త్రీవ మరీచతు స్ట్రే ॥ 2             | 487          |
| సమాధిభాజాం తనుతే త్వదీయా రజేశపాదావని రత్నప్ర క్రింగ్ ।                  |              |
| స్థానం (పయాతుం తమసఃవరంతత్ప్రదీపకృత్యం (పభయామహాత్యా ॥                    | 488          |
| బధ్నాసి రజ్లేశ్వరపాదరజే మన్యేయథ్నార్లం మణిరశ్మిజాలైక ।                  |              |
| సేవానతానాం[తీద శేశ్వరాణాం శేపూపటీం శేఖరసంనివి(కృ)ష్టామ్ 🛙 🕝             | 489          |
| భజ న్రిగడ్డేశ్వరపాదర క్షే (పకల్పయ స్త్రీ వివిధా౯ పుమర్థా౯ ।             |              |
| ఉదర్చిమశ్చే న్లయతాం జనానాంచిన్నామణిత్వం మణయ స్త్వదీయాణ 🛭 ౧ం             | 490          |
| నాథస్యదత్తే నదరాజకన్యా పాతుం శుఖాన్పాద్సవఖేద్దురశ్మీ 🗉 ।                |              |
| మణి(పభాభిః (పతిపన్నపక్రాం లీలాచకోంమివ పాడు కేత్వామ్ ॥ ౧౧                | 491          |
| జనస్యర జైన్వరపాదు కేత్వం జాతానుకమ్నా జనయస్యయత్నాత్ ।                    |              |
| ఆకృష్య దూరాన్మణిరశ్మీజాలైరనన్యలమ్రాణి విలోచనాని ॥ ౧౨                    | 492          |
| రజేశ పాదావని తావకీసై: స్పృష్టాంకదాచిన్మణిరశ్మ్తి పాశై:।                 |              |
| కాలస్య ఘోరం నభజ న్రిభూయః కారాగృహా స్టేషు కశాభిఘాతమ్ ॥                   | 493          |
| రత్నానిర శ్లేశ్వరపాదర శ్లే త్వవార్థితాన్య పత్తిమైర్మయూ పై: ।            | 4            |
| ఆసేదుషీణాం (శుతీసున్దరీణాం వితన్వ తే వర్ణనిచోలలజ్మీ స్థమ్ 🛭 ౧ర          | 494          |
| ని[దారస్ట్రపణయినో మణిపాదరజే రజ్లేశ్వరస్యసవిధం బ్రాపితిపద్యమానా।         |              |
| ళయ్యాఫణీస్ట్రమభితో భవతీవిధ _ తే రత్నాంశుభిర్యవని కామివ దర్శనీయా!        | <u>5</u> 0 ▮ |
| పద్య స్వ్వదుద్ద్ర్మహదశానమితాకృతీనాం(సస్తాంశుకంనిజరుచామణిపాడు కేత        | ్వేమ్ I      |
| పద్మా సహాయపరివారవిలాసినీనాం పట్టాంశుకై రివ పయోధరమావృణోషి                |              |
| ైదేవస్వరజన్నవ తే: పురత: ప్రవృత్తేరుద్దూత్రవిశ్వతిమిరాం మణిరశ్మిజాలే : । | 17.          |

మాన్యేమడీయహృదయాయతన్న పవేశమాడ్డల్యదీపకణికాం మణిపాడు కేత్వామ్ ట్ ఆకీర్లరత్ననికరాం మణిపాదు కేత్వాం రజైశ్వరస్యలలితాం విపణిం(పతీము । యత్సంశ్రామణ భవతి స్థిరభక్తిమూల్యం కైవల్యమ్మతజగతాం క్రయప్నిక యార్థమ్ 🛚 ౧ూ వ్య జ్ముండ్ నుంభగవతోజగదీశ్వరత్వం: జాజ్కుశ్రవ్యజసరోరుహచ్మకచిహ్నమ్! ఆళ్లిష్య నిర్భరరుచిం మణిపాడు కేత్వామాసీదనాభరణసున్దరనుజ్ఞ్పీపద్మమ్ ॥ 499 ర్మత్స్ పభాపటలచ్మకమనోహారాత్వం పద్మారుణం పదమిదం త్వయిరజ్గభర్తుः । మన్యేత దేతడుభయం మణిపాదర జే. చ్రకాబ్లమణ్ణలముకించనరశుణార్థమ్ ॥ 500 ర్రాసాత్స్వయం ప్రణమతాం దను జేశ్వరాణాం స్ట్రే క్యం ఎలు నిశిరసామపిమాలి రతై ్డి ఆయోజయత్యనుకలం మణిపాడు కేత్వాం ై రన్ధ్రికేవ మురవైరి ಕೃವಾಣಧಾರ್ 1೨೧ 501 ఆస్కన్లనాని విబుధేన్ల్ నిఖామణీనాం త్వామా(శీతాన్యసురసూదనపాదరత్నే । రత్నాని తేస్తుతినువర్ణ పరీకుణా ర్థే నూనం భజ్స్తి నికషోపలతాం కపేనామ్ ॥ 502 పాదావన్నిపణయినాం (పతిపాదితార్థాం(కీడానరోజమివ శౌివదం భజ\_్డేమ్ । ర్షత్యు ప్రత్ననికర్షత్రిపన్నశోభాం పశ్యామిరోవాణగి దేరధి దేవతాం త్వామ్ ॥ యామేవ రత్ననిక్రరైద్యణిపాదరజే చూడాపదే తనుభృతాం భవతీవిధణే। శ (కాది దై వతశిఖామణిరజ్యమా నై స్తామేవ తే (పకటయ న్రి ప దై రభిఖ్యామ్ ॥ రత్నాజు, రైరవిరలా మణిపాదర జే, పారోన్కు జై: పరిగతా పురుమార్థ ససైస్య: । বিৱন రజ్ఞపతినా జగతాంపిభూ తె ్య కేదారి కేవకృషయా పరికల్పి తాత్వమ్ ॥ నిగ్దూత మోహతీమిరా స్థవరత్నదీపైర్నిర్విళ్ళమానవిభవం నదరాజఫ్ముత్రాక్ష్మ [పత్యక్షయ న్రినిగమా న్రనిగూఢమర్థం పాదావనిత్వయిని వేశిత భావబన్దాః ॥ 506 రత్నోపల(పకరసమ్భవ ఏపడూరా(దజ్డాధిరాజచరణావని తావకీశ ៖ । ఆర్ధ్రానిపరాధపరిఖన్నధియాం (పజానామాశ్వాసనార్థ ఇవభాతి శర్మపసారః 🛭 507 వ్యాముహ్యతోవిషయిబాలమృగాన్నదీయాక్ సంసారధర్మజనితాసుమరీచికాసు। పాదావని ప్రస్తునుయూఖజాలై రాకృష్య విశ్రమయ కేశసకా స్త్రిసిన్గా ॥ అ న్రర్నిధాయమునిభిః పరిరత్యమాణామాత్మీయరశ్మిగుణితాం మణివాదర రేష్ । రాజ్లేశపాదకచుల[పతిపన్నము[దా౦సిపీమవైమిభవతీ౦సిగమా\_న్నవాచామ్ ॥ ామస్యరజనన తేశ్చరణానుషెక్టా తా చిప్పాంగతాం భువనపావనతాందధానా । హాధావని ప్రాచురరత్న్యశిలానిబద్ధా సంసారసంతరణ సేతురసి ప్రాజానామ్ ॥ 510

| డివీషన్మకు కేషనుసఇ్చరిన్వాన్రిః ప్రచుర స్ట్రే మణిపాడు కేప్ప కాశ్ః।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| దివిరజ్ఞపతేర్మహోత్సవార్థం విళతా వ్యవమాలికేవ ఖాతి ॥ 3౧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511      |
| ప్రభవ నై దవీయానాం స్వహావా త్రవరత్నాని ముంకుద్దపాదరడే ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| అయసామివ హాన్లలోక కాన్తాః కఠినానాంమనసాం వికర్హణాయ 3.೨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 512      |
| పరిపశ్యతి దేవి రజ్గనా థే రహాసిత్వం సవి ధేనివిశ్య లమ్మై క్రిం!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| పరిపుష్యసిగత్నధామభిఃై ్డ్రదనసూయేవ మనోజ్ఞమజ్ధరాగమ్ ॥ 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 513      |
| తవరత్నకరార్పితంనవీనం పరి×ృహ్యా స్థిరమంశుకంమనోజ్ఞమ్ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| జరదంశుకవత్సుఖేన దేహం కృతినః కేశ ৯ ఫాడు కే త్యజ న్రి ॥ 3ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 514      |
| అభితోమణిపాడుకే నిబద్డా: కృతసంస్కారవిశేషమాత్మరతై ৣ:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| కురు తోభవతీపదం మురారేః కఠినేఒస్మి౯ప్పా నీమే నివేశ యోగ్యమ్ ။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 515      |
| నిజరత్నక రాఞ్చ్రలై ర్మదీయానపరాధానవధూయ ద త్ర్తసామ్యా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| రమయాసహితస్వరజ్ఞభ ర్హు: పవయోరస్పయ పాడుకే స్వయంమామ్ 🛚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516      |
| రశ్నిఞలపరివేమబన్లురా రజ్ఞభూమిపతీరత్నవాడు కే।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>విశ్వలోచనవిహ</b> జ్గిహారిణ్ వాగు రేవ విత <sup>్</sup> తా విరాజనే ॥ 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 517      |
| మానసామ్బుజవికాన హేతుభిః సేనితామణిగణైః ప్రభాశ ైంః।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| పాడు కేవహసిస్తద్భి రార్థి తాం దేవి విష్ణుపదనమ్పదం నవామ్ ॥ 3౮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 518      |
| అధిశ యిత ఫణీశ్వరస్యశౌ రేశి స్వయమధియాఢప కోపధాన సార్క్సా !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b></b>  |
| మణివలయజుపాక రేణ మస్దం స్పృశసీపదావని పాదయోర్యుగంతత్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 519      |
| భవత్య స్తేత్వాం (పణత స్వజన్లో స్టర్లో ఓ [గజ్వలనంత్వ్ర ప్రాంత్ కి                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520      |
| యలో నాడ్యామధ్యమయా నినిర్వస్థలించి స్టేత్క్ శవపాదర జే. ॥ రం                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| అశిథిలపరిణద్ధారశ్మిజాలై రృణీనాం దురధిగమత మంనః పారమారోపయ న్రీ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & .,     |
| ಕಮಲನಯನಮಾದ್ಯಂ ಕರ್ಣಧಾರಂದಧಾನಾಭವಸಿಭವಪರಾವಾಧೇ ವಾದು ಕೆಬ್ ಹ ಮುಂಬಿಸಲು ಹೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| మణికిరణగ লা ন্ত্ৰ হী ভীমাల্য ক বিమృగయురివకురణ్లిం ভাত্ত పురస్కృత్యభ మ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| హరతిచరణర జే. భ క్తి పాశావరుద్ధం హృదయహరిణయూ ఢం [ పాణినాంర్గ్రాన                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| పరిచితపదమూలాపాదు కే రజ్జిణ్స్ట్ ్రం ప్రభవతి భుజమధ్యే కౌస్తుభోవ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| తథాపి। భవతీభృశమధస్తాతేజనాభవ్యభూమ్నా శలభితదురితానాం తా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| నాం మణ్టీనామ్ ॥ ర3<br>కల్ప్రైశేణీదినపరిణతౌ జ <u>న్మజాలే</u> (పస్పుప్తే విష్వగ్వా ్య ప్రేజగతి తమసాపా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 523<br>* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ভাষ্ঠ ৰিন। স্ত্রু ক্রমণা ৰূপ্য ক্রমণা ক্র |          |
| a anom to the sylone is a co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 044    |

ఆ క్రీర డ్లోన్డ్ క్స్ రణకమలద్వస్థ్య సేవావ లేపాదారూ ఢాయాం త్వయిమఖభుజామా तं ङात्रुथियात्राहा । र्छेकाञ्कान्यान्यान्यान्यम्भित्रुक्तर्भे कार्यान्यान्यान्यम् । र्छेकाञ्चान्यान्यान्यम् स ည্যেభవతి మిథస్త్రాసలేశోజ్హి తానామ్ । ర౫ 525 త్వ్రదత్నో పలరశ్శిపజ్జరతను[తాణ**ం** స్థిరంబ్రీభతో మాత ర్కాధనపాదు కే నతు పున రైమైం స్పృశ్న్యాకులై: 1 దూరోల్స్తిక్రదురాఢ్య శివ్యా గబిలద్వాంపాలకోపా నలజ్వాలామి(తకఠోరవే(తలతికాదత్తార్గచన్ద్రం వపుః ॥ ర౬ సంవర్తోదిత సూర్యకోటిసదృశీం ర జ్లేశ పాదావని ప్రాస్టాషి ప్రతియత్నరత్ననికర జ్యోతిశ్ఛటా**ము**డ్భటామ్ । తన్నన్యే తదనన్యనూరిపరిషన్న ధ్యోనివేశాయనస్తాడ్ప గ్వాసరసేఒపి ఇేత్రుమచిరాదస్స్మాకమన్ధంతమః ॥ ర౭ 527 సతీలంవిన్యస్యత్వయిచరణరజే నిజపదం యదృచ్ఛానిష్కా ) స్ట్రే విహారతిహారా రజ్దరసి కే৷ దిళా సౌధానష్టా జనయసిత దా నిర్భరమిలన్మణిచ్ఛాయామాయాఘన ఘటిత కేతువ్యతిక రా౯ ॥ ర౮ 528 మహ్ మేకారాళ్లిష్టానుణిభిరవధూతద్యుమణిభిః కథంచి శ్లోత్ర జ్ఞేరధిగతపదామమ్మ భవతీమ్৷ ముకుద్దేన[తాతుం పదకమలమూలే వినిహతాంనిరాబాధాంచున్యేనిధి మనఘవాచాం నిరవధిమ్ ॥ ర౯ 529తాప్పత్రయంనిరున్దే పచత్రి కషాయాన్వి శేషయతిపజ్కమ్ । **తే**జ<u>ట్</u>రితయమ్మదం తే శ్జే<sub>గ్</sub> రజేస్స్ పాడు కే తేజు ॥ ५० 530

౧౬. బహాంరత్న్రపద్ధతిః షోడశీ.

ముఖబౌహూరుపా దేభ్యవర్గా౯ సృష్టవతః[పభోః |

[పపద్యేపాదుకాంరతై ఎర్వ్ క్లక్షర్ల వ్యవస్థిలిమ్ ॥ ద్ర 531

మణిభిః సీతర క్రపీతకృ ష్ట్రెర్భవతీ కాఞ్చనపాదు కేవిచి[తా

యుగ భేదవికల్పితం ము గా రేర్యుగపద్దర్శయతీవ వర్ల భేదమ్ ॥ ౨ 532

నవరత్నవిచిటితామురా రేః పదయో స్ట్రైం మణిపాదు కే విఖాసి |

నవఖణ్ణవతీవనుస్ధ రేవ [పణయాజ్ఞన్మభువం సమాశ్రాయ స్త్రీ ॥ ౩ ′ 533

సహసావిని పేద్యసాపరాధాం స్త్వదధీవన్నపదే ముక్సువాదే ।

తిరుణోవలస క్రమా క్రిక్సీ గృయమూ సేవ విఖాసిపాదు కేత్వమ్ ॥ ర 534

| ·                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| బహురత్నస <b>ము</b> ద్భవం మయాఖం తన మన్యే మణిపాదు కే <b>ము</b> రారేః 1          |             |
| చరణోపగతం మయూరపిఇ్ఛం మకుటారోహణసాహసం ప్రమాష్ట్రు మ్                             | ∥ 535       |
| ్ష్మభ్యా <b>హరిసీలమా</b> క్రి కానాం వికసన్వ్యా దిశసీవపాడు కేత్వమ్ 1           |             |
| మధుభిచ్చరణారవిన్దలయ్నె 🖇 [సజమిన్దీవరపుణ్ణదీకబడ్డామ్ 🛚 ౬                       | 536         |
| త్వమాధవసాడు కే వుణినాం[పభయా దోవి సీతాసీతారుణానామ్ ౹                           |             |
| వహ తేగిరిళో స్యవహాలిగజ్లా కుము చేస్టీవరపడ్డు కాననాని ॥ ౭                      | 537         |
| సృథగ్విధానాం ద్యుతిఖిర్త్వణినాం త్వాం పాడు కేలోపింతశుక్ల కృష్ణామ్             |             |
| విహార హెతి రిహారజభ ర్హు పాదానుమక్తాం (పకృతిం(పతీము: 11 రా                     | 583         |
| తమాలసీలడ్యుతి <b>స్పిన్ల ద్స్ట్రక్తా</b> నువిద్ధాం మణిపాడుకే త్వామ్ 1         |             |
| అవైమరజేశ్వరకా నిసిన్లో న్వేలామవి తా స్థనతాగతార్హామ్ ॥ ౯                       | 539         |
| అవై మిరజేశ్వరపాడుకాభ్యామకాలకాల్యం విభవం విధాతుమ్ (                            |             |
| వ[జేన్ల్ )సీలవ్యప్ర జేశ డృశ్యం బన్దీకృతంనూనమహాట్రైయామమ్ ॥ ೧၀                  | 540         |
| పడస్యగ్ ప్రైభవత్ మురారేర్మణిస్పృశా మాక్రికరత్నభాసా।                           |             |
| అ నర్దృ <b>శాంసా</b> జ్జనయా <b>ము</b> నీనామన క్రి కర్పూరశ లాశ యేవ ॥ ౧౧        | 541         |
| ముక్తామయూఖ్చక రై: సుభ్రా కృష్ణామహేన్లో పలరశ్మిహాలే: I                         |             |
| మాన్యాము రార్డ్ డిపాదు కేత్వమ్ విహారయుక్తావిజయంపృణోషి ॥ ౧.ఫ్                  | 542         |
| పిచ్చిత్రవర్ణాంచుణిపాడు కేత్వాం ఛన్లోమయీ ంసామనిబడ్డగీతిమ్ !                   |             |
| మున్ని జాప్లాం ద్వి <b>షదాం ము</b> రారేః [పత్యాయికాం కాఞ్చిదృ <b>నం</b>  పతీమ | )8 <b>1</b> |
| (ప్రసేదుష్ గ <sup>ా</sup> [ త భీడః (పణామైః పుప్లాసిర జ్ఞేశ్వరపాడు కేత్యమ్ 1   |             |
| ಮಣಿ[ಪಘಾನಂಪಲನಾಭಹೆತಾತ್ಪಾ)ಯ ಸ್ಪಜರ್ಧಾಣಿ ಕರಾಸನಾನಿ ॥ ೧೮                             | 544         |
| ళ్లో కాశ్మనాం తవహరిన్మణిరశ్మిభిన్నం బాలాతపం బలివిమర్తనపాదరాజ్లే 1             |             |
| శ్యామీాకృతంశుకథకు న్లాగ్స్ట్ ప్రవేశాచ్ఛ జేడ్ల సతాంకిమపిశాలివనంవిపక్వమ్        | 1           |
| సంభిద్యమానమణివకా క్రిక్ ని రుమ్మ శ్రీక్ట్రైన స్ట్రైకే వళ్ల వతీ మణిపాదర జే 📗   |             |
| 1 2 2 3 3 3 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6                                 | 546         |
| ఆతన్వతీమనురమర్ధనపాదర జే. శుద్ధ్రాన్హపడ్నులడ్న శాం మదసేస్త్రిజాలమ్ ।           |             |
| నై హారికీంవివిధరత్నమయూఖలమ్యాన్నేన్యసముద్వహసిమోహవవీఞ్చ కాంత్వ                  | 5011        |
| రతె ఎర్వ్ క్రవస్థిత సీతాసిత కోణవ జే కారాలోక వద్భిరజహాచ్చు నితినన్ని క మేకా    | 1 4         |
| ద్రమంముకున్న చరణావనిమేమదృశ్యాసందృశ్య సే జనని సమ్భృత నేశ్రత్త జ్ఞిత్త          | 1           |

గారుత్మతా న్రరితమా క్రికప్రక్షింలమ్యాద్దూర్వామధూకరచితందురితోపశాన్హై ! మాతః స్వయంవహసి ముగ్ధధియాం ప్రజానాం మఙ్డ్ర్యామాల్యమివ మాధవ హడుకే త్వమ్∥౧౯ 549 రజ్ాధిరాజపదర్మిణిరాజతే తే వ్రజోపసబ్ద టెత చక్రాక్తికవ్విదువు(శ్రీ): । సక్తాచిరంమనసి సుయమినాంనివాసాత్సూ ర్యేన్దునహ్నిమయమిణ్డలవాసనేవ 🏾 ఆస్త్రవాసవశీలాశకలా స్త్వదీయాః పద్భాసహాయశదరజ్ఞిణి పద్భరాగాః । [పత్యశ్రీయ న్నికమప్పిభమరాభిలీనం పాదారవిస్దమకరన్దరస్ప్రపవాహామ్ ॥ అ స్వాపురాణిసమయేష్వ్రభిగన్ను మేశార డ్లోనితుర్హషయసీవపదావనిత్వమ్స్ ముక్తాంశు జాలమిలనా (దుచిరై ః (పవాలై ర్బిమ్బాధరం స్త్రీ తవి శేవ యుతం (పియాణామ్ 11 రజేశ్వరస్యమృగయో శ్చరణావసక్తాం రఈకకేష్ద్రమిళులేషు నివేశయోగ్యామ్ ! మన్యేపదావని సేబద్దవిచ్చితరత్నాం మాయామృగస్యరచితామివచరణాత్వామ్॥ బధ్నాసిరణ్గపతివి(భమపాడుకేత్వం మాయాకిరాతానుకులేనచే బర్ధమాలామ్। ఆకృష్ణవాసవధనుఃశక তূ ర్హణీనామన్యోన్యసఙ్ఞ టితకర్బురి తె ర్వయా 🗊 🛭 🗎 అన్యా ఇస్ట్రబస్ధురహరిన్న ణిప్రద్ధ రాగా ర శ్లేశ్వరస్య చరణానని రాజ సేత్వమ్ । ఆల్ష్ పమానవిభవాచ్చరితార్థయ\_స్థ్రీ 🗟 లాత్ర్రజాగిరిశ్ యోరివమూ ర్తిమేకామ్ ॥ తాప్రతయ్రపళమనాయ సమార్థితానాంసందర్శితారుణసితాసితరత్నవ శ్రీ৮। పుష్ణాసి రజనృపతేర్త ణిపాడు కే త్వం బాయు సరోజకుముదోత్పలకాననాని ॥ దేహద్యుతిం ( పకట ను న్రిమహేన్స్ సీలాకశౌరికపదామ్ముజరుచింత వషద్ర రాగాకి ! అన్యాన్యలబ్ద్రషరభాగతయా త్వమిాషామాభాతి కా\_న్తిరపరా మణిపాదర శ్రే 🏾 ఆకీర్ణవూ\_క్షికహరిన్మణిపద్మరాగామమ్భాజలోచనపదావని భావయేత్వామ్ । తత్పాదవి శ్రవుజుపూం ্ శుతీసున్దరీణాం వర్ణో పథానమివ మాలిని వేశ యోగ్యమ్॥ ఆసన్నవాసవశీలారుచిరాస్త్వదీయాః పచ్మేశ్మణస్య పదరశ్రీణి పద్మరాగాః । **సమ**్భావయ <u>ని</u>సమయేక్వచిదుష్ణ భానోఃసద్యః (ప**సూ**త యమునాసుభగామవస్థామ్ ము కేన్డ్ సీలమణిభిర్వహి తేభవత్యాణ ప\_క్ష్మీ దృ ఉ పరమపూరుమపాదర हाँ । మన్యేసమార్థితజనస్య తవానుభావాదున్హోచితే సుకృతదుష్కృతశృజ్ఞలే<mark>ద్వే ။</mark> ఉద్దీర్ధగాఢతమహో హరినీలభజ్ఞాస్తారావి శేషరుచిరాణిచ మాక్తికాని। త్వత్సజ్ధమాత్సరసిశేశ్రణపాదర జే. సంయోజయ గ్రై నిశయాభవమాలిచ్చ్రము။ విష్ణాణపడేన ఘటితామణిపాడు కేత్వం వృక్షేన్స్ట్రీసీలరుచికుజ్జ్వ్లలా క్రిక్ శ్రీశి క కా లేషుదీవ్యసి మరుద్భిరుదీర్యమాణా కాదమ్బినీవ పరితఃన్ఫుటవారిబిన్దు: 1 562

ফ্রান্সংগ্রেయా భగవతోమణిపాదర ఉ ముక్తాఞ్చితా మరకతోవలపద్ధతి స్తే। నిత్యావగాహనసహం సకలస్యజన్హోరజాఞ్చతం జనయతీవ సముద్రమన్యమ్ ॥ సూర్యాత్మజా హరిశిలామణిప\_జ్ర్కిలమ్యౌత్త్వాంనిత్యమార్షితవతీమణిపాదరశ్లే । ఆదాజనార్ధనప**ాే ఓణమా**(తలగ్నామాసన్నహా క్రికరుచా హాసతీవ గ్రజాామ్ ॥ పర్య న్హసంఘటిత ఖాసురపద్మ రాగాః పద్తోదర్రభ మర కా\_న్తిముష స్త్వ్ దీయాః । త్వత్సం[శ్యేణ చరణావని శ(కనీలాః పీతామ్బ రేణపురుపేషణ తులాంలభ నైే 🏾 পৃ జే. ప్రచావని సదాపరిచిన్వతీత్వం రజేశితుశ్చరణపడ్కజసౌకుమార్యమ్ । అ ా సేమహో భీరరుణో పలహా క్రి కానాం పాజ్యాంవిని శ్రీ పసి పల్లవపుష్పప క్రిడ్రమ్ 🕯 నిర్గచ్ఛతా చరణరడ్డిణి నీయమానా రజ్దేశ్వ రేణభవతీ రణదీడ్డి తేన । సూ తే సురారిసుభటీనయనామ్బుజానాం జ్యాత్నీంని శామివసితాసితరత్న ఖాసా ॥ మరకతపారితాడ్లో మేదురా పద్కరా⊼ రభినవజలబీన్దవ్య క్రము క్రాఫల్య్లీః 1 కల**యని ప**దరజే. కృష్ణ మేఘ్రప్షచారాత్కనక సరిదనూపే శాద్వలం సేస్ట్రగోపమ్మ్ విరచితసుర**సి**న్ధోర్వి**ష్ణు**పాదారవిన్దాత్సమధికమనుభావం పాడుకే దర్శయ స్త్రీ 1 బలభిదుపలముక్తాపద్ధరాగ్రపణాశై ఃపరిణమయసినూనంౖసాప్షశోణంౖపయాగమ్॥ వివిధమణిమయూ ఖై ర్వ్య క్షపత్రాం విచిత్రైర్థలనిధిదుహితుస్తావ్వం వేద్మిలీలా చకోంమ్ । అనిళమవికలానాం పాడుకేరజ్లభర్తుళ్ళరణనఖమణీనాం చన్ని కా మాపిబ న్థిమ్ ▮ రం 570

చరణకనులసేవాస్ధ్రీనాం రజ్గభర్తు రిక్షనయగరిమభాజాం వర్డ్లైత్ రాతప్రత్రెక్ట్లి ప్రసరపివదర మే పుష్యసిత్వంనురాణాంబహువిధమణి కాన్పాబ్టర్ట్లీ పిక్సాతప్రత్యాక్ట్లి మరకతరుచిప్రతాహ్క్కి కేస్మేరపుష్పాన్ఫు ఓకీసలయాశోభా భాను రై: మద్మ రాగైకి! ఫలమఖలముదారా రజ్గనాథస్యపాదే కలయతీభవతీనః కల్పవల్లీవకాచిత్ ॥ 572 బహుమణిరుచిరాడ్లీ రజ్గనాథస్యపాదాన్ని జశీరసి గిరీశో నిడ్డిపన్నాడు కే త్వామ్ । స్మరతీలలితమ నర్జాలనీయంభవాన్యా స్థరళ్ళునకలాపంష్ట్రాఖాస్యాపవాహ్యమ్ వివిధమణిసము తైరక్ష్మ్ క్లమాపాదయ్ స్త్రీ దవసరజనిసంధ్యాయాగాపడ్యం మయ్యాజెకి । ఉపనిషదుప్గీతాం పాడు కేరడ్లిణస్వా మఘటిత ఘటనార్హాం శ్రక్తిమాలోచయాము ॥ రర

సక్రలమిదమవద్దేయ్ల శాస్త్రేవేయ స్త్రీ మురమథనపదద్దా హెక్రీ కాద్ ప్రకారా । ప్రాక్టర్లు మార్జులు మాక్షాప్లు స్ట్రిమ్లో స్ట్రాప్లు ప్రాక్టర్లు ప్రాక్టర్ల ప్రాక్టర్లు ప్రాక్టర్లు పదిశతిముదమట్టో పాదు కే దేవాభాజాంశ తమఖమణిపడ్కి శ్రా స్ట్రిక్ ణస్తుల్యవర్ణా! పరిసరనిహి తె స్ట్రే పద్గ రాగ్ పదీ పై ర్ల నతరపరిణడ్డా కజ్జల శ్యామి కేవ ॥ 576 కలయా2పి హానిరహీ తేమ సదా తవహా క్రి కేమపరిత్య పథ తే । ఉపరజ్యమానహరిణాబ్కతులా హరిపాదు కే హరిశీలామమానా ॥ ర౭ 577 మరక తప్పతలా రుచిరవి దుమపల్లని తాపృథుతరహ్ క్రి క్ర్లు బకితానిగ మైంసురభిణి । ఉపనన దేవ తేవ చరణావని రజ్ఞపతేరభిలమతో ఏహారమధిగమ్య పదం స్పృశ సీ ॥ సదోత్రు కే రజడ్డీ తిరమణపాద్ర పణయినిత్వదాలో కేత త్ర్మ జ్ఞికిరణసమ్భేదకలు మే. | పత్రిస్టాతో వృత్త్యా క్రిపత్రలను భీసం నసహ తే నవామ్మణస్వాచ్ఛున్యం నమదమర కోటీరమకరణ ॥ ర౯ 578 జనయసి పదావని త్వం ముక్తాళో ణమణిశ క్రసీలరుచా । నఖరుచిసంతతిరుచిరాం నస్థకనిట్రింశ సంపదం శౌరణ ॥ సం 580

იг. ఆ**థ ప**ద్భరాగపద్ధతిః స్ప్రవశీ.

ర్జ్రవడ్యే రజ్జనాథస్య పాడుకాంపద్మరాగిణీమ్ ! 581 ప్రైకనియాతాం తస్య పద్మవాసామివాపరామ్ ॥ ౧ అతివాజ్మనసం విచిన్హ గ్రహౌరేణ పదర జేష్ట్ల పదపడ్డు సౌకుమార్యమ్ । పరిపుడ్యుసి పద్మరాగభానా పదవీమాహింతపల్లవామివ త్వోమ్ ॥ ౨ 582పదపల్లవసజ్ధిభిః (పదీ పై రధికోల్లాసిభి రమ్బ పద్మరా⊼ిః ! అనలేశ్యానం క్వచిన్ను రారే రవిసంవాదయసీవ పాదు కేత్వమ్ 🏽 3 583 వివృణోతి రజ్ధపతిరత్న పాడు కే త్వయి పద్మ రాగమణిపద్ధతిః శుభా । నిబీడోరుసంఘటనపీడన్. కన్నధు కై టభ కి. తజపజ్రవాస్తానామ్ ॥ ర 584 [పతియ న్త్రి రజ్ధపతిపాడు కే జనా స్త్రవ ప్రస్త కాగమణిరశ్మినంతతిమ్ । అభిజ**గ్రామాం** త్వదనుభావఖణ్డితాదఘసంచయాద్విగళితామసృక్భటామ్ 🛭 585షశ్య న్త్రీ రజ్జేశ్వరపాడుకే త్వాం పౌరాజ్ధనాస్పర్శితరాగబన్గామ్ ! శృజారయోనేర్ట్వలనస్య దీ పైరజారజాలై రివ పద్రరానా: ॥ ౬ 586 అనైమిదోపాపగమస్య హేతుం తమోపహాం సంభృతపద్భరాగామ్ 1 అశేషవన్ద్యాం మణిపాడు కేత్వాం రజ్గేళసూర్యాదయపూర్వసన్ధ్యామ్ 🛭 2 587 అవాష్యవాదావని రజ్దభర్తుঃ పదామ్బు జేపల్లనసం స్త్రరాభామ్ । త్వత్పద్ధరాగడ్యుతయో భజన్లే కాలానలత్వం కలు**షామ్ము ఛే**ర్న: । ए 588

నిసర్గసిద్ధం మణిపాదర క్షే దేవస్య రజ్ఞావసథ్రపియస్య । **బాలార్,** వర్ణాః పదప<u>ద్</u>తాగం త్వత్ప<mark>ద్త</mark> రాగాః పునరు క్రయ్స్తి 🛭 🦵 589 పదేనవిశ్వం మణిపాదర శ్రే పత్నా ్యసమంపాలయతో **ము**రారే: । యశఃపయోధా పరికల్పయ్ని [పవాళశోభాం తవ పద్రరాగాః ॥ ౧ం 590 అర్చిష్మతీ కాఞ్చనపాదరయే (పస్తాతితే పాటలరత్నప\_జ్మీఈ! ేఖారథాజ్లస్య మహ ${f u}$ డప ${f x}$ ్పం రజైశ్ పాదామ్బుజమధ్య ${f w}$ జమ్  ${f u}$  ౧౧ 591 త్వియైవ పాదావని శోణరౖత్ ఎర్బాలాతపం నూనమువీరయన్నాని। పద్నాప తేః పాదతల్రపరూఢం రేఖామ్బుజం నిత్యమభూదని[దమ్ ॥ 592నిత్యం నిజాలోకపథం గతానా**ం** ্ৰিক্তমాదిశ స్త్రీం (శితపద్మ రా**గామ్**। మహీంయసీం మాధవపాడరజ్లే మన్యామహే మఙ్దళ దేవతాం త్వామ్ ॥ 593 దేవస్య రజ్జరసికస్య విహారహేతో రాత్రానమజ్ఞ్ప్రీకమలే వినివేద్య పూర్వమ్ । | పాయాని పేదయ**ి** శోణమణి[పక్మాశై: | పత్యూషపన్మకలికాం పదరట్టిణిత్వమ్ ။ ုపత్యజ్నయస్య హావిషః ౖపణ ేన దేవిౖప శ్రే పణాయపరమార్థవిచాంమునీనామ్ । ্রাజ్యాంముకున్నచరణావనిపద్మ రాా⊼్క పర్యాయపావకళిఖాం భవతీం[పతీమః ॥ నమ్పద్య తే తవపదావనిపద్మరా 📆 ៖ [పస్థానమాణ్గళికహోడు హలతాశ న శ్ర్మీ । & రాహుతిర్భవతి యుత్రవికల్పగజ్లారజ్లేశ్వరస్య రుచిరానఖరశ్మీధారా ॥ 596 ఆముఞ్ఛతామరుణయావకపజ్కలఉ్స్త్రీ శోణాశ్మనాం తవపదావని కా\_న్తియో గాత్ పద్మా సహాయపదపద్మ సఖాః (శ య ైసేస న్ద్యానురజ్ఞిత సుధాకరబిమ్బశో భామ్॥ స్థా నేత వాచ్యు త పదావనిపద్ద ాగా స్తేజోమయాః (పశ మయ న్రిత మోమదీయమ్) చ్చితంత దేతదివాయజ్ఞనయ న్తి నిత్యం రాగాత్త్ర కేన మహసారజహాసివృత్తిమ్ ॥ పద్మాకరా స్థరవి కాసిని రజ్ఞభ ర్హుణ పీత్వాపదావని మధూని పదారవినే! శోణో పలడ్యు తిమయీాంసు భగ్ర పచారాం మన్యే బీభర్షి మహతీ**ం**మదరాగశో భామ్ పాదావని (పస్పమరస్య క లేర్యుగస్య (పాయేణసమ్ప్)తి నివారయితుం(ప్రవేశమ్ । (శ్రీరజ్డ్సీమ్ని తవశోణమణి[పసూతః [పాకారమగ్నిమయమారభ తే [పకాశః॥ రీలాగృహా న్తరవిహారిణి రజ్ధనాథే లామౌరపైరరుణరత్నమయూఖలమ్లై 🔉 । ্রাক্তান రజ్ఞాయతి పాదసరోజయుగ్మం ై రస్ట్రికేవ భవతీమణిపాదర 度 🛙 601 ర జ్లేశితుర్విహరతో మణిపాదర జ్లే రథ్యా నై నేసుమనస్క పరికీర్యమాణా । త్వత్పద్త రాగకిరణచ్చురణాద్భజ నే సన్యాతపా న్రకిత తారకప జ్కిలక్షీ క్రమ్ 🖟

రజాధిరాజపదరమ్టి బ్యేతస్వాం గజాతరజనిమంతే గిరిశస్వవాళౌ । `సంవర్ధయ\_న్తి మహసాతవపద్మరా.۲ శ్రా లాత్మజాచరణయావకపజ్కలడ్రీ, ఎమ్ 🛚 శరణముపగతానాం శర్వరీం మాహరూపాం శమయితుముదయస్థాన్లనే హే ফ্রান্ড স্ক্রান্ত । పదసరసిజయోగా ద్రజ్ఞనాథస్య భూయణ పరిణమదరుణిమ్నణ సాదుకే పప్రరాగా౯ ॥ ౨ర 604 హరిపదరుచిరాణాంపాదు కేతావ కానామరుణమణిగణానాంనూనమ రైస్దమాళిః I ప్రపణతినమయలగ్నాం వాసనామేవ ధత్తే కలమకణిశకా న్రిస్పర్ధిసీభిర్జటాభిః 🏾 [పతివిహరణమేతే పాడు కేరజ్ఞభ ర్ష్మణ పవకమలసగన్ధాణ పద్మ రాగా స్త్వవదీయాణ । తరుణతపన<u>మొ</u>ట్రీమువ్వవాద్భిర్హయూ ఔ : స్థలకమలవిభూతిం స్థాపయ <u>న్య</u> వ్యవస్థామ్ ॥ ౨౬ 606 అయమనితరభోగాక్ రజ్జాయన్వీతరాగాం స్థరుణమణిగణానాం తావకానాం ্র্যক্তর্গং। మధురిపుపదర ৰ্ক্তি మజ్జుజాజ్వల్యమానఃశలభయతిజనానాం శాశ్వతం పాపరాశిమ్ ॥ ౨౭ 607 ప్రపాటరనిగమగన్గాణ పాడుకేరజ్ఞభ గ్రహ్హ పదకమునమృద్ధిం పత్యవాం భావయ స్ట్రణ దధతిశకలయన్తో గాఢమ్న స్థమ్మిసంసముచితతరుణత్వం తావకాఃప్రప్తారా౫ః। లామాల ఈ మధరరు చకే రగ్గీణఃపావర ఉ వక్ష్రామ్భాజే మదపరిణతిం ప్రస్తరాగ ద్యుత్ స్థే 1 కర్లోపా స్థే కిసబయరుచిం దేవి సేవానతానాం సీమ స్తేచ [తిదశను దృశాం సాతిసిన్దూరశోభామ్ ॥ এ౯ 609అరుణమణ**య** స్త్రవై తే పారిపదరా గోణ లబ్ధమ**హి**మానః । గమయన్ని చరణరజే, ద్యుమణిగణం జ్యోతిరిజ్ఞణతామ్ ။ 30 610

or. అథ ముక్తాపద్ధతిః అప్టాదశీ.

బద్ధానాం య తనిత్యానాం ముక్తానామి శ్వరస్వచ ! ప్రత్యవం శేమ శేమిత్వం సామే సిధ్యతుపాదుకా ॥ ౧ 611 తవరజ్గధురీణపాదర మే విమలా మా క్రి కపద్ధతిర్విఖాతి ! సుమాృది త్వయిసాధితాపవ గై కాశ సమయే సంక్రమి తేవసాధుకృత్యా ॥ ౨ 612 శరణాగత సస్యమాలినీయం తవముక్తావుణిరశ్తి నిద్ద రామైం! । నమ రజ్గధురీణపాదర మే జగతీనిత్యమందై వమాతృకా ఒభాత్ ॥ 3 613

| అధ్విష్ణుపడం పరిస్ఫుర్స్త్రీ నవముక్తామణిన్ర్మల్పకాశా।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| పరిపుష్యసి మండ్లలాని పుంసాం[పఠిపచ్చన్ద)క లేవ పాడు కేత్వమ్ 🛚 ర                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614 |
| విహితా నవహా క్త్రి కావళిస్తా న్రమభితః కాఞ్చనపాడు కే మురారేః।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| నఖచన్ద్రమానాం ప్రాడాలు కార్యాలు కార్యా | 615 |
| సమతాముపై తివపుషాఒపి సదా భవదీయవక్తాక్తికమహళ్ళురితా 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| హరిపాడు కే హరిపదోడ్భవయూ కనకాపగా సురపురాపగయా ॥ ౬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616 |
| తవరణచన్ద్రతి పనీయపాడు కే విమలాసముద్వహతి వక్తాక్తికావళిః ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| చరణానవిన్దనఖచన్ద్రమణ్డల్రపణయొంపమూతనఖతారకారుచిమ్ ॥ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 617 |
| చ్ద్రిమాడను <b>కు</b> లేన లాలితా చారువక్షాక్తికమయూఖపాణ్డరా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| రజనాథపడపడ్న సజ్రీనీ లక్ష్య్ సేసురధునీన పాడు కే ॥ ర<br>ా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 618 |
| యేభజ న్రిభవతీం త వైవ తే వక్తాక్తిక ద్యుతివికల్పగజ్ధయా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| వర్గయ న్రి మధు వైరిపాదు కే మాళిచన్న నిశకలస్య చన్ది ని కామ్ 🏽 ೯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 619 |
| ముక్తామయూ జైర్నియతం త్వదీయైరాపూరయిష్యన్నవతంసచ్ద్ర్స్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| బిభ ర్ణి రజ్జేశ్వరపాదర జే. దేవోమహాన్దర్శిత సన్నతిస్త్వామ్ ॥ ౧ం                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 620 |
| పరిష్కృతా మాాక్రికరశ్త్రిఞాలైక సదస్యగో ప్రీ భవతీమురారేః!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| భవత్యనేకోర్తి సమాకులానాం ఫుంసాం తముసాగరపోతపా(తీ 🛮 ೧೧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 621 |
| రిజేశ పాద (పతిపన్న భోగాం రత్నానువి డైర్గ హితాంశిరోభిః ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ముక్తావదాతాం వుణిపాడుకేత్వాం ముక్తార్థిం భుజశ్లాధిపతోం   పతీము ။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 622 |
| ముకున్నపాదావని మా <u>క్రికె</u> స్తే జ్యోత్స్నామయంవిశ్వమిదం దివా <b>్</b> పి 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| వైమానికానాం నభజ న్నియేన వ్యాకోచతావుఞ్జ్లిపద్రకోశాః ▮ ౧3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 623 |
| సమా శ్రీతానామనఘాం విశోద్ధిం [తాసవ్యపాయంచ వితన్వితీత్వమ్ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| సాయుజ్యమాపాదయని స్వకీయై దృక్షాఫలై ర్వాధవవాడు కే నః ॥ ೧४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 624 |
| అవెమి వాదావనిహాక్త్రీకానాం కీర్ణాముద్దా, ౖరోహైక                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| యా తోతసవార్థం విహితాం మురారేరభజ్జురాయమ్మరపాలికాం త్వామ్                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I   |
| శివాత్వ హేతుం సకలస్యజన్తోః స్కోత్ ఏశే మైః నుభగామసం, ఖ్యాః ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ముక్తామయామై: సురసిన్గుమన్యాం పుష్టాసి రజేశ్వరపాదు కేత్వమ్ ॥ ೧೬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 626 |
| ర क्रुंశయానస్య పదావనిత్వాం లావణ్యసిన్లోః సవిధేనిమణ్ణామ్।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>పరి</b> స్పురన్లా కికజాలద్పన్యాం <sub>!</sub> పసూతిభిన్నాం <sub>!</sub> పతియ నిశు కి మ్ ఖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 627 |

అ్వై మీ రేజ్దేశ్వరపాదరజ్జే ముక్తాహాళాని త్వయినిస్తులాని 1 ৰ্ট্টু ক্ৰ కల్పా న్రతారకాణాముప్పాని బీజానిజగద్విధా ্తా । ೧೮ 628వి(క్రమ్యమాణమభవశ్హణమ\_న్హరిశ్రం మాయావినా భగవతా మణిపాదరి हों. । హ్యామావావిపులబుద్భుదదర్శనీయైస్త్రక్షాఫలై స్త్రవ శుహై పునరు క్రతారమ్ ॥ లమ్ర్డ్సీవిహారరసికేన పదావని త్వం రహ్హావిధాభగవాతా జగతోనియుక్తా । సత్త్వం తదర్హమివదర్శయసి (పభూతంముక్తామయూఖనిక రేణ విసృత్వోగణ 🏾 పాదార్పణేన భవతీం ప్రతిపద్యమానే (శ్రీరజ్గచన్ద)మని సంభృతమా క్రిక్ష శ్రీకి। అజ్దీకరోషి చరణావని కాన్తిమగా)్యమద్భిద్యమానకుము దేవకుముద్వతీత్వమ్ ॥ [తయ్య న్లహర్త్స్ కలవర్ణ సుధాయితేన జ్యోత్స్నావిక ల్పితరుచా మణిపాడు కే త్వమ్ । ముక్తామయీ మురభీదజ్జ్స్లిసరోజభాజాం వర్దేశతేశమయసీవ సతామ వర్లమ్ 🛚 ౨౨ 632వైకుణపాదనఖవాసనయేన నిత్యం పాదావని (పసువతే తవ<sup>మా</sup> <u>క్రి</u>కాని 1 అచ్ఛిన్న తాపశ మనాయసమా{శీతానామాలోక′మణ్ణలవి.షాదమృత్∫పవాహమ్∎ రామానువృత్తిజటిలే భరత్స్యహాళౌ రక్షాధిరాజపవసజు—జరడ్షిణి త్వమ్ । వ్కాతప్పత్రితజగత్రితయా ద్వితీయం ముక్తాంశుభిః కృతపతీననమాతప[తమ్॥ పాదావని స్ఫుటమయూఖమధు[పవాహముద్ధా పరిస్ఫురతి ము క్రికపద్ధతి 🟂 । రూఢస్యరజ్ఞపతిపాదసరోజమెఫ్యే రేఖాత్ర్మనః సురతరోరివ పుష్పష్ట్రేశి 🛭 6335 ఆ మేడి లై: పదనఖేన్దురుచా మనో జ్ఞై ద్వక్తాంళుభిర్భరభీది మణిపాదు కే త్వమ్। స్వాభావికీంసకలజ స్త్రామ సార్వభామాం చాయిక్రవస్త్రేమమలాం చ్రకటీకరోషి ॥ నిస్సీమపజ్రమలినం హృదయంమదీయం నాథస్య రజ్దవస్తేరధిరోధుమిచ్ఛ్కి। మాత స్ట్రవై వ సహసామణి పాదరజ్జే ముక్తాంశవు స్ఫటిక సౌధతులాం నయ స్త్రి ॥ శ్యామా తనుర్భగవతః [పతిపన్న తారాత్వం చన్ది] కావిమలమా క్రికదర్శనీయా । స్థానేత దేతడుభయం మణిపాడరమ్టే బోధం కషణాన్నయతి బుద్ధికుముద్వతీంనః 🛭 ఉద్దాఢపజ్కశమనై ర్హణిపాదర జే ముక్తాంశుభి ర్హురభిదోనఖరశ్మిభినై ఎకి । మాజాపదేమ నిహిలాత్రిదేశ్వరాణాం తీర్థాదకై కస్తమయసీవపదాధినస్తా 🛚 ర శ్లేశ పాదనఖచన్న సుధాను లేపం సమ్పా స్ట్రాసిడ్డ నుళికాఇవ తావకీనాః। . సంసారసంజ్వరజుపూం మణిపాదర జే. సంజీవనాయ జగతాం ప్రభవ్స్తి ముక్తాంటి భావో తైరెరధిగతా భరత(పధానై: (పత్యు ప్రహా క్రికమ్మేణ వికీర్లవుప్పూ । రాష్ట్రేశ్వరస్య నియతంత్వ్యయి లాస్యభాజో రజ్లస్థ్రవీవ ల**ల్ తామణిపాడు కేత్వమ్ ।** 

648

మాన్యముకున్నచారణావని మాళ్లి దేశే విన్యస్య దేవిళ్ళవతీం వినత స్వళ మ్యాంకి ! ఆపాదయ న్ల స్థిక్ళతాకి [పతిపన్న తారంచూడాతు పారకీరణంత వమా క్రి కౌమంకి !! పద్మాప తేర్విహరతకి [పియమాచర స్ట్రీ ముక్తామయూఖనివ హైకా పురతో విక్డ్ జ్ కె కెన్సాని కాళ్ళనవదావని పద్మి సీనాం మన్యేవినిడ్డీ పని మస్టిండీర్ని కాసు ॥ 643 ఆశాస్యనూనమనఘాం మణిపాదర జే చన్ద్రోస్య వారిధిసుతానహజన్య వృద్ధిమ్ ! ధాత్రీంముకున్నపదయో రనపాయినీంత్యాం జోళ్ళాన్ని సమ్మాళయతీ మా క్రి క ప్రేట్లల మ్యాంత్ ... 3ర 644 యేనాను కేపిళవతీంవినయావన మెళ్ళికు త్రంసయ స్టికృతినకి ఉడిముత్తమాడైకి ! ఇచ్చ స్ట్రీ రజన్మపతేర్త ణిపాదర జే త్వన్మె క్రి కెమనీయ తామహ తే విశుద్ధిమ్ ॥ అనుదినలలితానామన్లుళీపల్ల వానాం జనిత ముకుళశో థైన్రేవిముక్తా సలై స్ట్రమ్ ! పకటయనీ జనానాంపాదు కే రజ్ఞర్ల ర్హు పదసరసీజ రేఖాపాఞ్ఛజన్య పనసాలిమ్ ! జనస సమయలగ్నాంజాప్నావీతావ కానాంపహతీ చరణర జే వాసనాం మా క్రీ కానామ్ !! మధురిపుపదమితె ఏ దై ప్రోమిన్లో సరో జైకి శమయితుమినతారాకి సేవమానా శ్రీరంత్యామ్ ! ఓమనకీరణపూరాకి పాదు కేళంక్రితానాం కలికలుపమాశేవం

ముకుళిత పరి తాపాం ౖ వాణినాండా క్షి కై కె స్పై క్షి క్షి క్షి క్షి పేటుతో మీదు దుహానామ్మా ది యే పాదు కే త్వామ్ । విషధరఫణప\_జ్క్రి ర్యత్ప్రహి వేనమస్యే లలిత నటనయోగ్యం రజ్జమాసీన్ము రారేః ॥ 3౯ 649

**థూళయ**\_స్త్రీవ**ము**క్తాం: № 3౮

సకృదపినిన తానాం [తాసమున్నూలయ స్త్రీం [తీభువనమహనీయాం త్వా**ముపా** [శిత్యనూనమ్ : నజహతి సిజకా స్త్రిం పాడుకే రజ్గభ ర్హుశ్చరణనఖమణీనాం సన్నిభా<mark>హా క్రికాని ။</mark> రం

భువనమిదమ శేమం బి(భతోరజ్లభ ర్థుః పదకమలమిదం తే పాదు కేధారయన్నాం!! చిరవిహరణఖేదాత్సమ్మృతానాంభజన్మిక మజలకణికానాంసమ్మదంహా క్రి కాని పకటితయశనాం తేపాదు కే రజ్లభ ర్హుద్ది న్లో సిటితనఖచన్ద్రిక్యాతిమాం హా క్రి కానామ్ । కరణనిలయ నేలా కాతరస్వాస్య జన్తోః శమయతీపరితాపం శాశ్వతీ చన్ది కేయమ్ ॥ ర౨

| దివ్యంధామస్థీరమభీయతాం దేవి <b>ము</b> క్రామణీనాం మధ్యేకశ్చిద్య.<br>దుకే తానకానాన్ని కండానికింది.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K的 Xxxxei <del>xii</del> i. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| దుకే తానకానామ్ 1 న్యస్తానిత్యం నిజాగుణగణన్య క్షి ేవాతో<br>జోకణిళ్ళమ్మవతనానానా కార్యం                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oo anqua e j                |
| జోనతిశ్యమితతనుపారయోగినామ నరాతా ॥ రక                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| శుద్దేనిత్వం పిరపరిణణాం చేసినిప్రామం                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 653                         |
| శుద్దేనిత్యం స్థిరపరిణతాం దేవివిష్ణాకు దేత్వామాస్థానీంతానుమిం<br>పాడుకేతరు భూమి 1 జూన్ని కార్డి కార                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | కవిభవాం                     |
| పాదుకేతర్వాయామి I ఆలోకై : సై న్రిస్భవనముఖలం దీపవర<br>ముక్యాపినిం యానున్న కార్తి : మ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | న్వ్యాప్య కామం              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.7.                        |
| హేహేశారేశ్చరణకమలం పాదుకేభ క్రి భాజాం (పత్యా దేమ్లం<br>మావితామాళిఖాగమ్ క్రి దేవేవతరం కన్నక్షాలు                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | కిమపి వృజినం                |
| చాడాన్ని చిన్నాడాన్ని                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | రేత్స్ మూర్పి               |
| 2_ \$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 655                         |
| ఆ వహర వాడు కెప్పథుల్ల <sup>మా</sup> క్టి కరత్పథువః! పచలదస్తుర్వస్తున్నాంక్రిస్తు                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∕m××, <                     |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XX 2V                       |
| కప్రేకస్వాకి జీతిధరపద్తాయిని తథాముహురజామన్యాం త<br>మణిమహా ! ముధారమ్మకున్నారులను కల్లు                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019 11 2019 18             |
| మణిమహః । ముధారమ్మఃకుమృస్థలమనుకలంసిక్స్టాతియథానిరాల?<br>దరకలభళుణాలమలకః ॥ ৮2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .ంతత వ <b>ము</b> క్రా       |
| ద్దర్యమ్మమ్మాలు ప్రాక్ష్ణు కుండా కార్యాలు ప్రాక్ష్మిత్యాలు ప్రాక్ష్మిత్యాలు ప్రాక్ష్మిత్యాలు ప్రాక్ష్మిత్యాలు ప                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | మ్మో లమ్బా                  |
| ముకున్నవదర్య కి 1వగుణనీ సయాగానాలు కళ్ళ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 657                         |
| ముకున్నపదరట్టేణి [ పగుణదీ ప్రయస్తాన కాః ట్ర్ న్ల ్యమృతనీ ర్హ ర్హ స్ట్ర్ న్ల స్ట్ర్ స్ట్రి స్ట్ర్ స్ట్ స్ట                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | కమపీవనా క్రిక               |
| ్గ్రామంలు । మనాగపి మనీపి గోయందనుషశ్రీణ స్ట్ర్ట్ గాజ్జరామరణద<br>హాన్ల తాపుత్రయమ్ ॥ రరా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | న్నరం జ <b>హ</b> తి         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 050                         |
| దేవః (శ్రీ) పదలా శ్రీయా తిలకిత స్టిషత్యు ప్రాంత్ర్మ తే గారీపాదసరోజం<br>మూలేపమాలకు తే 1 ఇక్కు మూలేపమాలకు తే 1 ఇక్కు మూలేపమాలకు తే 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | మూవక <b>ధ</b> నీ            |
| 200 200 apple appl | జనే   పాయ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 659                         |
| ం స్థామంకుంటే నామ విదధాతు శాశ్వతీంశుద్దిన్నే                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                           |
| యన్స్ట్ కిక్ ర్జుబ్బాభిః శ్వేత ద్వీపమివ సహ్యజాద్వీ వేమ్ ॥ ౫ం                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 660                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

౧౯. అథ మరకతపద్ధతి: ఏక్ నవింశీ.

వే గారుత్మతీంవృత్వా మణిస్తోమైళ్ళ పాడు కామ్ 1 యయానిత్యం తులస్యేవ హారిత త్ర్వం[పకాశ్యతో ॥ ౧ 661. సవిలానగతోమ రజ్ఞభ ర్తు స్వ్వదధీనేము బహింపుల్లతో గరుత్తా౯ 1 అధిగచ్ఛతి నిర్వృతింకథంచిన్నిజరత్ ఎస్వయిపాడుతోనివి స్ట్రేణి అతి సమయేమణిపాడు కే మురా రేస్తుహుర స్రఃపురముగ్ధ చేటికా స్టే । హరితా౯ హరిదశ్శనాంమయూఖాంస్తులసీపల్లవశ జ్ఞయాత్మి ప్రన్తి ॥ 3 663 హరితఃసహసాహున్మణీనాం ప్రభయారజ్ఞన రేస్ద్రపాదర రేష్ట్రే । తుళసీదళసమ్పదం దధాతిత్వయిభ కైర్నిహితః (పసూనరాశిః 🛭 ర 664 ုప్రసాదయ స్త్రీమణిపాడు కేత్వం విజ్యేపయోగేనవిహారవేళామ్ । హరిన్ననోజ్ఞా హరికా స్త్రిసిన్గో: సందృశ్య తే శైవలమజ్జరీవ ။ ౫ 665 బధ్నాసి రక్షేశ్వరపాదరమ్టే హరిశ్మణీనాం పభయా స్ఫురన్వాన్స్ । చూడాపదేమ (శుతినున్దరీణాం మాజ్గ్రబ్యచూర్వాజ్క్రమాల్యప\_జ్క్రిమ్ ။ 666 అచ్చేద్యరశ్శిస్త్రియం లై ర్హటితాహరిద్యిః సద్వర్ధ్మనాగతీమతీ మణిపాదరమ్టే 1 సం**దృశ్య** సే సవితృమణ్ణలమధ్యభాజో రజేశ్వరస్యరథసమ్పదివాపరాత్వమ్ ॥ ষ্య্য మాయమాననిగమా న్రవనోపశణ్ణాస్థానేపదావనిహరిన్నణయ స్త్వదీయాঃ। పర్య న్రశాద్వలవతీం (పథయ స్థినిత్యం నారాయణస్యరుచిరాం నఖరశ్మీగజ్గామ్॥ ఉద్దిశ్యకామమిగతిం మణిపాదరజే రజేశ్వరశ్యచరణే వినివేశితాతాై। [పాయాహరిన్మణిరుచా దృథభ క్రైబన్గా [పాడమ్మ రోతిభవతీతులసీననాని။ ౯ సేవార్థమాగతవతాం త్రిదశేశ్వరాణం చూడామణి(పకరశాలిషుహళిషుత్వమ్। సంవ\_ర్తయస్యసురమర్దనపాదరమ్లో స్వేనాళ్ళగర్భమహసా శుకప\_క్ర్కిశోభామ్ ॥ దర**పరిణతపూ**ర్వా వల్లరీనిర్వి శే<u>మ్</u>దరకతశ్శలానాం మాంసలైరంశుజాలై: । ప్రశుపతివిధృతాత్వంత స్యవాణానిష్ణణంమధురిపుపదరజ్టేవఞ్చయేస్యేణశాబమ్ 🛭 హారిచరణసరోజన్యాసయోగ్యం భవత్యాణ (పగుణమభిలమన్హ్యే వద్దలాభం తులస్యః । ౖపతిదినముపహోరై: పాదుకేతావకానాం మరకతశకలానామార్శ య స్థే మయూఖా౯ ∥౧౨ 672 హరిత మణిమయూ ఔ రఞ్చి తాధ్యాత్త్ర గ నైద్దిన సీచరణర జ్రేజాత శాతూనాలాత్వమ్ దనుజమథనలీలాదారి కాణాముదారాందమనక దళ్పజ్డ్కిం దేవిమాళ్ళాల్ శుతీనామ్  ${f I}$ అధిగతబహుశాఖై రశ్మగర్భ్రపసూ తైర్మధురిపువదర జే మేచకై రంశుజాలైక। అనిత రశ రణానాం నూనమారణ్య కానాం కిమపిజనయసిత్వం కీచ కారణ్యడుర్గమ్॥ ్రపడురనిగమశాఖాం పాడు కేరజ్లిణ స్వాం చరణనఖమయూ బై శ్చారుపున్నాను బన్గామ్ । మరకతదళరమ్యాం మన్న హేసంచర స్త్రీం కనకసరిదనూపే కాంచిక్షు ಹ್ವಾನಲಪ್ಪ್ನಿಮ್ 🛚 ೧೫ 675

నఖకీరణని కాయెర్నిత్యమావిర్గృణాలే మహిళరసవి శేషే. మేచకై రంతుభి స్టే! పరిక లయసీరమ్యాం పాడు కేరణ్ల ర్లు పదకమలసమాపే పద్షిస్పత్రప్రజ్మే-మ్ ॥ అనిమిమయువతీనామా ర్లనాదో పళా సై ్యత్యయువినిహిళ పాదే లీలయార్ల నా థే! దధితి చరణర జే. డై త్య సౌధానినూనం మరక తరుచిభి స్టేమజ్జుదూర్యాజ్కు రాణి ॥ విఫులత మమహో భీర్వీత దో పానుష్టం విలసడుపరి సైల్యం దేవివిష్టాణ్ పదంతత్! పృథుమరక తద్మ శ్యాం ప్రపాదావని త్వాం ప్రకటయతీసమన్తాత్ సంప్రవామా గంహరిద్భిం ॥ ౧ర్ 678 పద్ధాభూమ్యాణ్ ప్రణయ సరణిక్యత్ర పర్యాయమీనానా యతస్సంసర్ధాదనభు చరి తాణ పాడు కే కామచారాణ । తారాస్తం తమిమాత రుణం ప్రణీణయ స్టే జరతో క్రనిత్య శ్యామా స్టవమరక తైర్నూనమామ్మాయవాచణ ॥ ౧్లా 679 స్థలక మలినీవ కాచిచ్చరణావని భాసి కమలవాసిన్యాణ । అయస్మరకతదళమధ్యే యణక్షిదసా సమాత్య తేశారిణ ॥ ౨ం 680

### ೨၀. ఆథ ఇన్స్ట్రసీలపన్ధతిః విం**ీ**

హరిణా హరినీలైశ్ప ప్రపతియత్నవతీం సదా। అయత్నలభ్యనిర్వాణామా (శయేమణిపాడుకామ్ ॥ ೧ హారిరత్నమరీచయ స్థ్రవై 👼 నవనీలీరస్త్రినిన్ని శేషవర్లా: । । శుతిమూర్ధనిశౌరిపాదర జే. పలితానుద్భవణేమజంభ వ న్రి । ೨ 682ဗပဒ္ဓ ဝီဆပည့္သြဲ ေျခလ်မ်ဳိး က်ေသာဝီဂ်ီညး ကွုံ အလိမ္ခ်**ို့သာ**ရွဲလာသည္။ ၊ కూలాదయితస్యవాదరజ్టే కరుణోదన్వతిశైవల్రపరోహా౯॥ 3 683 అన్మార్డ్ రినీలపద్దతీనాం ప్రతమానై రృణిపాడుకే మయూ ఖై:। అధరీకురుమే రథాజ్ఞపాణేరమితామూర్డ్ న్రమవస్థిత స్య కా న్రిమ్ । ర 684 చరణావని భాతిసహ్యకన్యా హరిసీలద్యుతిభి స్త్రవానువిద్దా । వసు **దేవ**సుతస్య రణ్ణప్ప త్తేన్య**ము** నేవ స్వయమాగ తాసమింపమ్ ॥ ౫ 685 అవధీరిత దేవలా న్రరాణా మన మైస్త్వం మణిపాదు కేమయూ మైణ । హరినీలసముద్భ పై ర్విధ త్రేస్త్ర ఈ రిసారూప్యమయత్నతో జనానామ్ 🛚 ౬ 686 র্ন্ ভేషు పుంసాంతవపాదర శ్రే నీలాశ్భభాసానిహితాజ్ఞ నేషు। [శీయాంసమం సం[శీతరజనోశో నిధిః స్వయంవ్య క్త్రిము పై తినిత్యమ్ 🛭 2

అభజ్నరామ**ద్యుతపా**దర**జ్ మాన్యాంమహానీలరుచింత్వ**దీయామ్ । ನಿತ್ರೈ $\int$ ಯಸವ್ವಾರಕವಾಟಿಕಾಯಣ ಕರ್ಷಿಸ**ಮು**ತ್ತಾ**ಟಸಕು**ಭ್ಬಿಕಾಂ ನಃ ॥ ೮ 688 జీవయత్యమృతవర్షిణీ ప్రహిస్తావకీ దనుజవైరిపాడు కే। **ఘో**రసంసరణఘర్మ నాశినీ కాల్ కేవ హరినీలపడ్డతిః ॥ ౯ 689 శ్తమఖోపలభడ్డమనోహరా విహరస్తమురమర్ధనపాడు కే। మణికిరీటగణేషు దివౌకసాం మధుకరీవ మనోరమప జ్రిచ్రు 🛚 ౧ం 690 అన్విచ్ఛా తాంకిమపిత క్ర్వమనన్యదృశ్యం సమ్యక్ప్రకాశజననీ ధృతకృష్ణరూపా! పాదావనిస్ఫురసివాసవరత్నరమ్యా మధ్యేసమాధినయనస్య కనీని కేవ ॥ 691 మాతఃసరీలమధిగమ్యవిహారవేలాం కార్తింసముద్వవాసి కాఞ్చనపాదు కేత్వమ్ 1 లమ్స్టీకటామ్రుచిరై ్ల్లరిసీలరత్నైర్లాడణ్యసిస్థుపువ తెరివ రణ్గధామ్మః ॥ 692క్లైవావకుణ్థనవిధిర గ్రాణిపాదర జే. నీలాంశుకై ర్బలభిదశ్మ సముద్భవై నే । సజ్ఞచ్ఛ తే మునిజనస్య మతిస్సమాధారాత్రానమ స్థజగతాంరమణేనలమ్మ్యార్య 🛭 [దమ్ఘంకదాచన పదాచని <u>నై</u> వజ<u>న్తు</u> శక్నోతిశాశ్వతనిధిం నిహితంగుహాయామ్! కృష్ణానురూపహరినీలవి శేషదృశ్యా సిద్ధాజ్ఞనంత్వమసియన్య నదేవిదృష్టే 1 694 ప్రత్యేమి రజ్జనృపతోర్మణిపాడుకే త్వాంకృష్ణాన్హరజరుచిభ్వి రినీలరతై 🔉 । విశ్వాపరాధనహనాయ పదంతదీయంవిశ్వమ్భరాం భగవతీంనమయోభజ స్ట్రీమ్॥ మత్వామమీంపరిమితాం భవతీతదన్యాం వైకుణ్ణపాదరసికే మణిపాడుకేస్వా౯్ 1 అ\_జ్ఞే, స్వయంకిరణ లేపిభిరిన్ద స్థ్రీలై రాశాత లేషు లల్లానపదానవర్ణా౯ 🏾 వలమథనమణినాం ధామభిస్తావకానాం మధురిపుపదర జే. వాస్తైరవృషేతా। అభినరణపూరాణాం చల్లనీనాం తదాసీచ్ఛమితగురుభయా\_్త్రి శర్వరీకాచిదన్యా॥ శతముఖమణిభ జైరున్నయూ ఖై ర్టిశ<sup>్</sup>స్తే శరణ**ముప**గతానా**ం**రజన ఉననామ్యమ్ । ప్రభాయం జాగతి త్వం పాడు కేహైతుకానాముపనిష్టుడుపుగ్తాం తత్క్రతున్నా ಯವಾಶ್ತಾಮ್ 🛚 ೧೮ పరిచరతివిధా త్వాంపాడుకే రజ్ఞభ ర్హు పదసరిసిజభృశ్ధ ర్భాసురైరిన్ద్రసీలైకి 1 <u>్రపక టిత యమునాభూ భ్రక్తి న్నమస్యశ్ మ్యాం</u> పరిణమయని చూడావిమ్లపడ్యాంకి (xxxxxxx 1 0F 699 వదకిసలయనజ్గాత్పాదు కే పుత్రల్మకీర్నఖమణిభిరుదా రై ర్మిత్యనిష్పున్నపుస్స్ప్ ్ట్ శ్రభముఖమణినీలా శౌరిలావణ్యసిన్థ్లో ర్ని బిడ్డను**త మా**ల్లా కాడ్డిపేల్గానసీత్వమ్మ

త్వయివినిహిత మేత త్కేపిషళ్య న్షిమన్దాణి తమఖమణిజాలం శాజ్హిక్ ణణపాదర జే.। వయమిదమిహావిడ్ర్మ్మహిణినాంభావుకానాం హృదయగృహాగుహాభ్యఃపీతమంధం తమ్మిసమ్ 🛚 ౨౧ 701 క్ట్ల ప్రశ్యామామణిభిరసితైక కృష్ణపశ్లేణజుప్ట్రాశేయు పుంసాంజనయసిగతిం దట్టి ్లాముద్వహ్ర్మీ । తేనాస్తాకం[పథయసిపరంపాదు కేత త్వవిద్భి క్రౌళౌదృష్టం నిగ మవచసాంము క్రి కాలావ్యవస్థామ్ 🛙 🧈 702 సద్భిర్ధు ప్రాసముదిత విధ్యుజై క్షాత్రయాల్లూ వినోదేష్వాత న్వానారజనిమనఘామిన్న నీలాంశుజాలై:। చి(తంఖ్యాతాకుముదవనత: పాడు కేపుష్యసిత్వం వ్యాకోచ త్వం విబుధవనితావక్ష్మపజ్కేరుహాణామ్॥ ౨3 703 నిత్యంలడ్ర్మీనయనరుచిరై: శోభితా శ్రవస్థిలై:సాల్స్గామండ్లీతిరివశుడ్లై: శాడ్లికా ణోరూపథేదె । సా కేతా దేణ సమధికగుణాం సమృదందర్శయ స్త్రీము క్రి శ్రేతం మునిభిరఖలై ర్ధీయ సేపాడు కేత్వమ్ ॥ ౨ర 704 పాదన్యాస్మౖకియసహచరీం పాడుకే వాసే సేహాత్ త్వామారుహ్య్మతిచతురవదం నిర్గ తెక్కనాథ్ । అ న్యాస్మి గ్లైరసురమహిళావేణివి జ్రేషమ్ తెక్కి శాకృమచ్ఛాయం భవతిభవనం శక్రీలాంశుఖైస్ ॥ ౨౫ 705 యా తేబాహ్యాజ్కణమభియతః పాడు కేరజ్లభ ర్హు సంచా రేషుస్ఫురతివితతిః శ్వక నీల్ పథాయాঃ। విష్వ కృన్మపభృతిభిరసౌగృవ్యా తేవే త్రవా స్టైర్బ్రాన్స్లో విశ్వే స్తవ దివిమదాం నూనమాహ్వానహేతుః ॥ ౨౬ 706 అర్జ్లోరజ్జనకల్పనాయవని కాలాస్య్రప**స్పూ** లైన తేశ్చిద్దజాయ**ము**నా **ముకు**న్దజల ఛే ర్వేలాతమాలాటపీ । కాన్తాకు న్రలనంతతిః (శుతివధూశస్తూరికాలం[కియా నిత్యంరత్నపదావనిస్పురతి తే నీలామణి ౖ శేణి కా ॥ ,೨౭ 707 నిర న్వరపురందరో పలభువం ద్యుతిం తావకీమ వై మిమణిపాదు కేసరణిసడ్డిసీంరజ్ఞిణః ! **త** దీ**యన**వయావనద్విరదమల్లగణ్ణస్థలీగళన్నదఝలంఝలా బహుళక జలశ్యా 703 [పతీమస్తా క్షం పాదావనీ భగవతోరజ్గవస్తేర్హనీభూ **తామిత్థం ప**దకమలమాధ్వీ పరిణతీమ్ । స్ఫుర నుం పర్య నే మడగరిమనిష్పన్లమధుష్ట్రస్త్రం య లై లేవిద ధిలే మహానీలమణయః 🏽 ౨౯ 709 నమతాం నిజేస్ట్రహీల్ పభవేన ముక్తున్నపాడుకే భవతీ త్మసానిరన్యతి తమఃకణ్ణకమివ కణ్ణ కేసేవ 🛙 30

౨౧. అథ బిమ్బ[పతిబిమ్బపద్ధతిః ఏకవింశీ. .

| ষ্ট্টাৰ্ক্তিত্বসূত্ৰসংগ্ৰিলত విహారవుణిదప౯ణమ్।                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ပြောက် ခြံစို့စိုဆက်ဝည္ထာက ဆင္ေတာ့အသားသည္ကုိ ဆီး ။ ဂ                               | 71)     |
| కమలాపతిపాడు కేకదాచిద్విహాగేస్ట్ర స్ట్వీయి బిమ్బితో విఖాతి ౹                        |         |
| సవిలానగ లే౽పి రజభర్తుర్విజమాల్తానమివోపయాతుకామః ॥ .೨                                | 712     |
| మణిప జ్ర్కిమం తే దిశామధీశా: ప్రతిబిమ్బానిని నిజాని వీశ్లమాణా:।                     |         |
| అభీయ న్రి ముకున్నపాడు కే త్వామధికారా_నరసృష్ట్రేశ జు—యేవ 🛙 3                        | 713     |
| మణివూలెళ తేన బిమ్బితేన ముంతానా౦పరిత సురానురాణామ్ ।                                 |         |
| ముండ్మిన్మణిపాడుకే మహీమ్నా యుగపత్తేషుసమర్పితేవ భాసి 🛙 ర                            | 714     |
| ఉపనీత మువాయనం సురేస్ట్రైశ్రీ పతిబిమ్బచ్ఛలత స్త్వయి (పవిష్టమ్।                      |         |
| స్వయమేవ కిల్రప్రాదభూమ్నా ర్వతిగృహ్ణాసి ముక్తున్నవాడు కేత్వమ్ 🛭 🔏                   | 715     |
| రాజ్లేశ్వరస్య నవపల్లవలో భనీయా పాదాక్తరం,ను కఠినాస్వయముద్వ హేంచ                     | ీమ్ ।   |
| ఇత్యాకలయ్యనియత౦మణిపాడు కేత్వ౦పద్షాస్తరంవహసి తత్ప్ప్రతిబిమ్బలశె                     | ~ల్!    |
| పాదార్పణాత్ప్రశమతో హకిదశ్శరమ్యే మధ్యేతవ డ్రపతిఫలన్మణిపాదరశ్యే                      | 1       |
| మన్యే నిదర్శయతి రజ్లపతిర్యుగా న్లే న్య్మగోధ <b>ప</b> ్రతశయితం నిజ <b>మేవ</b> రూపక్ | 55 II   |
| యా తావసానమధిగచ్ఛక్ రజ్గనా థే విశ్రాణయస్యనుపదం మణిపాడు కేశ                          | ৻ৣৣঌঌ৾। |
| ప్రాయః[పయాణసమయే[పతిబిమ్బ]తానాంతీర్థావగాహమవరం[తిద శేశ్య రాణ                         | হ হ্যা। |
| ఉచ్చావచేషు తనరత్నగణేషు మాత ర్వేధాః(పయాణసమయే (పతిబిమ్బ) తె                          |         |
| ఆశజ్ఞతే మధుభిదోమణిపాదు కే త్వామాగామికల్పకవులాసనప_జ్ఞి, గరా                         |         |
| ఆలోలరశ్మినియతా౦ మణిపాదు కేత్వా మారుహ్యసంచరతి రజ్డపతౌసలీలవ్                         | ا هَ    |
| అ న్హ్హక్సు రేషు యుగపత్సుక్మ్మశోభ డ న్లేడోలాధిరో హణరసంత్వయిబిబ్బు తాజ్గ            | S: 1    |
| కాలేము రాఘవపదావని భక్తిష్మమః కార్యాణి దేవిభరతో వినివేదయం ై                         | ဦး ၊    |
| త్వ్వదత్వచిమ్బితతయాకి ముహాజస్వకీయాంరాజాసనస్థితిమవేశ్య్య భృశంలల                     |         |
| షత్యాగ తేవిజయిని ప్రథమేరఘూణాం నిన్యస్యతిత్వయి పదంవుణిపాదరశే                        |         |
| రత్నెఘబిమ్బతనిశాచరవానరాం త్వాంపూర్వడ్డణస్థమిన వుష్పకమన్వపశ                         |         |
| <u>షై</u> యా <b>స్టరీం శమయితుం</b> జగలోవహన్హ్యారమోధురం రాజుధురంభరపాదర              |         |
| పాజ్యంయశ్:[ పచురచామరబిమ్మల్లమ్యాత్పా)య                                             |         |

్రపతిదిళముపయాతే చేనియా తోత్సవార్థంత్వయినివారణ కాలేబిమ్మి తేజీవలో కే! వహసిమణిగ జైస్త్వంపాడు కేరజ్లభ ర్ష్ముకబరిత సకలార్థాం కాఞ్చిడన్యామవస్థామ్॥ భగవతిగరుడ్థాపేవాహనస్థా:సు రేన్దా) స్వ్యయినిహిత పా దేభూమిమేవా శ్రీయ న్రి తదవిచరణరయే రత్నజా లేత్వదీయే (పతిఫల్తనిజాజాస్తుల్యవాహాభవ స్త్రి ။ 725 స్వచ్ఛాకారాం సురయువత యఃస్వ్ర్ష్ట్రిచ్ఛన్దలమ్యై ద్ధాహ స్ట్రేత్యాం స్థవులిసమ యేపాదుకే సాభిమానా:। మ్ర్రీరత్నానాం పరిభవవిధానృష్టిమా తేణ దజ్రాం నీచై:క ర్తుం శరసఖమునేరూర్వశీమూరుజూతామ్ ∥ ౧౬ స్వేచ్ఛా కేల్(పియసహచరీం స్వచ్ఛరత్నాభిరామాం స్థానేస్థానేనిహితచరణో ని ర్విళ౯రజ్డనాథః ၊ సంచారా నే సహకమలయా శేమశయ్యాధినూఢ స్ట్రక్తా వ్రిపి త్వాం త్యజతీనవుగఃస్వ్రపతీచ్ఛన్దలమ్యాత్ ॥ ౧౭ త్వామేవై కామధిగతపతః కేల్సంచారకాలే పార్శ్వేస్థిత్వా వినిహితడృశోః పా దు కే2 నన్యలడ్యమ్ ! త్వ్రద త్వేషు (పతిఫలిత యోర్ని త్యలడ్యు**పసాదా ప**ద్ధా భూమ్యో ర్టిశతిభవతీ **పా**దసేవాంమురారేః ॥ ౧౮ 728 ప్రకామేకఃకల నిరవిళత్పాడు కేద్వారకాయాo క్రీ**డాయో**గీ కృత బహుతనుః పోడ శ\_మ్హీసహాస్)। శుధ్ధే దేవిత్వదుపనిహితే బిబ్బుతోరత్నజాలే భు\_జ్మే-నిత్యంసఖ లుభవతీం భూమికానాంసహాస్ట్రైకి 🛚 ೧೯ 729 హారిపదనఖేము భవత్రీపతిఫలతి తవైతదపిచరత్నేము। ఉచితామిథః పదావని బిమ్బ[పతిబిమ్బతా యువయోః । ೨० 730

## .ఎ.э. కాఞ్చనపద్ధతిః ద్వావింశీ.

కల్యాణ కృతిం వస్టేభజ స్త్రీం కాఞ్చన్మియమ్ । పదార్ధాం పాడుకాంశౌ రేం పదవ్వని పేశితామ్ ౧ 731 మధుజి తైనుకా స్త్రిత స్థారాణాం జలదానామభయం విధాతుకామా । చహలేవ తడట్ట్ఫీమా శ్రయ స్త్రీ భవతీకాఞ్చనపాడు కే విభాతి ॥ ౨ 732 నికమీకృతరమ్యకృష్ణరత్నా భవతీకాఞ్చనసమ్మదం వ్యవ క్ర్తీ ! పరిపుష్యతిపాడు కే యదీయా సహసానంసమలో స్టకాఞ్చనత్వమ్ ॥ 3 733 మరభిర్నిగమైం సమ్మగతామా కనకోత్కర్వ వతీపదావని త్వమ్ । దిశశిడ్తతివన్నమాధవ శ్రీరనిశోన్ని దమశోక మైభవం నం ॥ ర

| సతీవర్ణ గుణే సువర్ణ జా తేర్దగతిఖ్యాత మసౌరభాదవర్ణ ప్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ্ষ্টিস্টাপ্ত ক্বাটিসাংগ্র ফ্রাফ্রাম্য ক্রডিক্বাটিশ্রক্রাম্য স্থ্য বিষ্ণু ক্রডিক্রাম্য ক্রিটিশ্রক্রাম্য বিষ্ণু বিষ |
| ్ర పలివన్నమయూరక ్థాధామ్నా పరిశు ద్ధేనపదావని స్వ కేన ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| కమలా స్థనభూషణోచితం తద్భవతీరత్నమలజ్కరోతి హేమ్నా ॥ ౬ 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ङాన్హ్యాపరంపురుడుమా ప్రణాఖాత్సువర్ణంక ర్హండమాత్వమసికాఞ్చనపాదర দ্থే।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| అన్యాడ్పశీం దిశసీయా వినత స్వదూరాదారగ్వధ స్త్రబకసమ్పద మిన్దహాలేః ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| చెన్దా)కృత్యి కథమకల్పయథా స్థ్రాహనీర్మై మానిక్రప్లణయినీవదనామ్ముజానామ్ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| వి కా <u>ని</u> కాలవి <b>త తే</b> న నిజేనధా <b>మ్నా బా</b> లాత పంబలివిమర్దనసాడు కేత్వమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| లేభేత దాడ్రుభృతి నూనమియం భవత్యాక కాన్యాక వేరత నయాకన కాపగాత్వమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| యావన్ను కున్దపవేహామపదావని త్వంపుణ్యంవిభూషితవతీ పులినంతదీయమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| చిత్రంపరోజనిలయాసహితస్య కౌరేర్వాహాచితాని చరణావ్ష్యంవిధితోస్తు।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| సద్యావికాసముపయ న్తి సమాధిభాజుం చన్దా తివేనతవ మానసపజ్మజాని ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| త్వయ్యేవపాదమధిరో ప్యవపం[ పవాహం నా శ్రేపదావనిని శామయితుం[ పవృ 💆 ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ఆత్మీయ కాఞ్చనరుచా భవతీవిధ త్రే హేమారవిస్దభరితామివ హేమసిన్ధమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| విహరతిపులినేషు త్వత్సఖేరజ్లనా कే కనకసరిదియం తే పాదు కే హేమధామ్నా।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| వహతి సరిల కేళీ స్థ్రాచ్లావరోధ స్థనకలళహరి రాపబ్యవిహ్హమవస్థామ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| సురభినిగమగన్గా సౌమ్యపద్తాకరస్థా కనకకమలినీవ్ర పేశ్లుస్తే పాడు కేత్వమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ្រభమరఇవ సదాత్వాంప్రాప్తనానావిహారణశతమఖమణినీలుసేప తేశాజ్ధకాధన్వా ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| కనకరుచిరవర్ణాం పాడు కేసవ్యాసిన్లుకి (శియమివమహసీయాం సిన్ధురాజస్యపత్నీ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| స్వయమిహసవిధస్థా సౌమ్యజామాతృయుక్తాముపచరతి రసేన త్వామపత్యాభి                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| మానాత్ ။ ౧ర 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| అనుకలముపజీవ్యా దృశ్య సేనీర్జరాణాం త్రిపురమథనహౌ శేఖరత్వందధానా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| డ్రామికి మాత్రంలో కాల్లు కార్లు కాల్లు కాల  |
| కనకమపితృణంయేమన్న తేవీత రాగా స్తృణమపికనకం తేజాన తేత్వత్స్త్రోకా है।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| మధురివు పదర జే య త్ర్వదర్లో పనీ తా ౯ పరిణమయసి హైమా ౯ దేవి దూర్వాజ్కు                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <sub>746</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ఏశుద్ధిమధిగచ్ఛతీజ్వలనసంగమాత్రాఞ్చనంవిద్దస్తిచజగ్రమైత స్నఖలుతద్విపర్యస్యతీ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| కథంకనకపాడు కే కమలలో చేసే సాంశ్రీణి త్వయైవ పరిశుద్ధతాహుతభుజోఒ కి                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <del>စာ</del> နာမ <b>ွှ</b> စီ ၊ ဂ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### က်ားထို့ တို့ လက်ား လျသီး

[పతిదిశ**ము**పయాతే దేవియా[తోత్సవార్థంత్వయినిహరణ కాలేబిమ్బి తేజీవలో కే! వహసిమణిగణై స్త్వంపాడు కేరజ్గభ ర్హుకబరిత సకలార్థాం కాఞ్చడన్యామవస్థామ్။ భగవతిగరుడ్డానేవాహనస్థాణస్ట్రాన్ప్ స్ట్రయినిహితపా చేభూమిమేవా [శ్రయ స్ట్రి తదపిచగణర మే రత్నజా లేత్వదీయే (పతిఫలితనిజా క్లాస్తుల్యవాహాభవ <u>స్తి</u> 🛭 725 స్వచ్ఛాకారాం సురయువతయఃస్వ్రపతీచ్ఛన్దలమ్యో దాహ స్టాేత్వాం స్థుణతీసమ యేపాదుకే సాభిమానాణ। మ్ర్మీరత్నానాం పరిభవవిధానృష్టిమా తేణ దవ్రాం నీచై:క ర్తుం గరసఖమునేరూర్వశీమూరుజాతామ్ 🏽 ౧౬ స్వేచ్ఛా కేల్మీయసహచరీం స్వచ్ఛరత్నాభిరామాం స్థానేస్థానేనిహితచరణో ని ర్విళ్లార్డునాథు। సంచారా నే సహకమలయా శేమశయ్యాధిసాఢ్ర్యూక్త్వాన్హి త్వాం త్యజతీనపునఃస్వ(పతీచ్ఛన్దలమ్యాత్ ॥ ೧೭ త్వామేవై కామధిగతవతః కేల్సంచారకా లే వార్శే Sస్థిత్వా వినిహితడృశోః పా దుకే జనవ్యలక్ష్యమ్ । త్వ్రద్ర క్షేషం (పతిఫలిత మూర్పీత్యలక్ష్యుపాదా పద్భా భూమ్యో ర్టిళలిభవతీ పాదసేవాంమురారేః 🏽 ౧౮ 728 పకామేకఃకల నిరవిళత్పాడు కేద్వారకాయా**ం** (కీ**డాయో**గీ కృతబహుతనుః పోడ శ మ్రీనహ స్పే। శుద్ధ్ దేవిత్వదుషనిహితే బిబ్బుతోరత్నజాలే భు\_జ్రేచిత్యంసఖ లుభవతీం భూమికానాంసహస్స్ట్రెస్ 🛚 ೧೯ 729 హారిపదనభేషు భవతీ(పతిఫలతి తవైతదపిచరత్నేషు। ఉచితామిథః పదావని బిమ్బ్రపతిబిమ్బతా యువయోః । ೨० 730

# .ఎ.э. కాఞ్చనపద్ధతిః ద్వావింశీ.

| కల్యాణ్మకృత్రిం వస్దేభజ స్త్రీంకాఞ్చన్మశీయమ్ ၊               |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| పదారాం పాడుకాంశౌరేః పదవ్వనివేశితామ్ ∥ ౧<br>పా                | 731 |
| మధుజిత్రనుకా న్రితేన్కరాణాం జలదానామభయం విధాతుకామా ।          |     |
| చపలేవ తదజ్ఞ్స్లిమా (శ్యం స్త్రీ భవతీకాఞ్చనపాడు కే విఖాతి ॥ ౨ | 732 |
| నికషీకృతరమ్యకృష్ణరత్నా భవతీకాఞ్చనసమ్పదం వ్యనక్త్తి 1         |     |
| పరిఖమ్యతిపాదు కే యదీజూ సహసానఃసమలో ప్రకాఞ్ఛనత్వమ్ । 3         | 733 |
| సురభిర్ని గమై: సమ్మగాతామా కనకోత్కర్ల వతీపదావని త్వమ్ 1       |     |
| దిశిగి[పతిపన్నమాధవ(శ్రీ)రనిశోన్ని[దమశోక వై భవం నః । ర        | 734 |

| సతీవర్ణ గుణే సువర్ణ జూ తేర్టగతిఖ్యాతమసౌరభాదవర్ణమే ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [శుతిసౌరభాశాలినాస్వేహేమ్మా భవతీశారీపదావని వ్యవస్థాత్ ॥ y 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ্ పతిపన్న మయూరక ణధామ్నా పరిశు ద్ధేనపదావని స్వ रేక ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| కమలా స్థనభూషణోచితం తద్భవతీరత్నమలజ్కరోతి హేమ్మా ॥ ౬ 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| కాన్యాపరంపురుమమాడ్రపణఖాత్సువర్ణ ٥క ర్హుం ఈమాత్వమసికాఞ్చనపాదర দ্থే ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| అన్యాడ్ఫ్ శీం దిశ సియా వినత స్వమారావారగ్వధ స్త్రబక సమ్పద మిన్దచారే: ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| చన్దా ) కృతిః కథమకల్పయథా స్త్రదానీం వై మానిక్ష్మణయినీవదనామ్ముజానామ్।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| వి[కా <u> స్తి</u> కాలవిత తోన నిజేనధా <b>మ్నా బా</b> లాత పంబలివిమర్దనసాదు కేత్వమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| లేభేత ద్వాపభృతి నూనమియం భవత్యాక కాన్వ్యాక వేరత నయాక న కాపగాత్వమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| యావన్ముకున్నప వహేమపదావని త్వంపుణ్యంవిభూషితవతీ పులినంత దీయమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| చిత్రం పరోజనీలయా సహీత స్య్ర శౌరేర్వా సోచితాని చరణావ్స్ సంవిధితోను ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| సద్యావికాసముపయ న్రి సమాధిభాజాం చన్నా)త పేనతవ మానసపజు జాని ။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| త్వయ్యేవపాదమధిరో ప్యవవం[పవాహంనా কేపదావనినిశానుయితుం[పవ్ప త్రే ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ఆత్మీయ కాఞ్చనరుచా భవతీవిధ త్రే హేమారవిస్థభరితామిన హేమసిన్ధమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| విహరతిపులినేషు త్వత్సఖేరజ్గనాథే కనకసరిదియం తే పాదు కే హేమధామ్నా 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| వహతి సరీల కేళ్మీస్త స్ట్రచోలావరోధ స్వకలశహర్మి దాపజ్కపిజ్గామవస్థామ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| సురభినిగమగన్గా సౌమ్యపద్రాకరస్థా కనకకమలినీవ్ర పేశ్లస్ పాడు కేత్వమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ্భమరణవ సదాత్వాంప్రా ప్రవానావిహారణశతమఖమణినీలు సేపతేశాజ్ధ్రాధాన్ని ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| కనకరుచిరవర్గాం పాడు కేసహ్యసిన్గుః (శియమివమహసీయాం సిన్ధరాజస్యపత్నీ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| స్వయమిహసవిధస్థా సౌమ్యజామాతృయుక్తాముచచరతి రసేన త్వామచత్యాభి                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| మానాత్∥ ∩ ర <b>7</b> 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| అనుకలముపజీవ్యా దృశ్య సేనీర్జరాణం త్రిపురమథనహౌ శేఖరత్వందధానా ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ప్రతిపదమధిగమ్యు పా ప్రశృజ్ఞానిశా రే స్థదపిచరణర జే. పూర్ణ చన్నా)కృత్తి స్వమ్ ။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| కనకమపితృణం యేమన్వ తేవీత రాగా స్తృణమపికనకం తేజాన తేత్వత్ప్రకానై:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| మధురివు పదర జేయ త్ర్వదర్థో పనీ తా కాపరిణమయని హైమా కాదేవి దూర్వామ్క                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| trår   ∩E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| విశుద్ధిమధిగచ్ఛతీజ్వలననంగమాత్రాఞ్చనంవిడ <u>ని</u> చజగన్హితన్న ఖ <b>లుత ద్వి</b> పర్యన్యతీI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| కథంకనకపాడు కే కమలలో చేసే సాంశ్రీణి త్వయైన పరిశుద్ధ తాహాసత భుజోజు పి                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Single State Color |

[పజ్వలిత షఞ్చ్రాహేతిర్హి రణ్మయీం త్వాం హీరణ్యవిలయూర్తు: । ఆవహతుజాత వేదా:(శియమివన: పాదు కేనిత్యమ్ । \_೨0

౨3. అథ శేవపద్ధతిః (త యోవింశీ.

750

సృష్టాంభూమావన నైన నిత్యం శేషసమాధినా। అహంసమ్భావయామిత్వామాత్రానమివపాడు 🕏 🗈 ೧ 751 పబ్భాభాగాత్పాడుకే రజ్ఞర్తుంకి పాదస్పర్భాద్భాగమన్యం ట్రపిత్స్లో । ৰিঁష సై 5 కాం భూమి కామ (బవీత్తాన్తమాచారాన్యణామ (గణీర్యా**ము** నే**యు: 1**752 ేవేషత్వమమ్బయవిసం(శ్రయతి(పకామంత్వద్భూమికాంసమధిగమ్యభుజజ్గరాజు। ভা ু మేవభ క్త్రి విన తైక్వహతాం శిర్భింకాస్థాంగతంతదివా కేశవపాదర ఉ మాభూదియంమయినిమణ్ణపడస్యనిత్యం విశ్వమ్మరస్యవహనాద్వ గ్రథి తేతిమత్వా। ధ త్రేబలాభ్యధిక యామణిపాడు కేత్వం శేషాత్ర్త నావసుమతీంనిజ యైవమూ ర్హ్యా ॥ త ভ্ৰুాదృశానిజబ లేననిరూఢక్త్రీకి కోమ స్థ్రమైవ పరిణామవి శేమవవుకి 1 రామేణసత్యవచసాయదనన్నవాహ్యం ూ ధుంపురావసుమతీం భవతీనియుక్తా 🏾 - శేషత్వసీమనియతాం మణిపాదరమ్లే త్వామాగమాఃకులవధూమివబాలప్పు తాঃ। త్వ్రదూప ক্বিমর্ব యిత స్య్ర పరస్యపుంసఃపా వి పోపధానశ యి తాముపధానయ నై ॥ భరతశీరసిలగ్నాంపాదు కే దూరతస్త్వా ్వంస్వతనుమపివవస్టేలత్మ్మణః శేమభూతః । కిమిదమిహావిచి[తం నిత్యయు\_క్షః సిెప్ వేదశరథతనయణన్ రజ్డనాథస్స్త్వమేవ 🏾 భూయాభూయః స్త్రిమిత చలి తే యస్యసజ్కుల్పసిస్టౌ [బహ్మేశాన[పభృతయ ఇమేబుద్బుదత్వం భజ<u>ని</u> । తస్యానా దేస్యుగపరిణతౌ యోగన్మిదానురూ**పం** క్ష్మీతాతల్పం కిమపితను తే పాడు కే భూమికాఒన్యా 🛭 ౮ 758

| అహీనాత్మా    | రజ్ఞడ్డితిరమణపాదావనిసదా సతామిత్థం[తాణాత   | స్ప్రేథితనిజుస్కత |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|
| త్వవిభవా I   | అవిద్యాయామిన్యాః స్పృశసిఫున రేకాహపదవీం    | [కతూనామా          |
| రాధ్యాక్రతుర | పి <b>చ</b> సర్ <u>ప స్థ</u> వ్రమసీసః 🛮 🗲 | 759               |
| బహాుముఖభో    | గ్రసమేలెర్నిర్కు కృతయావిశుద్ధిమాపనై ఎం    |                   |
| శేషాత్మికాపడ | ాచని నిమేష్య సేశేషభూ తె స్వమ్ ॥ ౧ం        | 760               |

# ార. అథ ద్వన్ద్వ్రవద్ధతిః చతుర్వింశీ.

| ర్రహాద్యాపాదు కారూపం ్రాబంద్యక్ష్మికలాద్వయమ్ ।           |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| ఓతంమతమిదం యాస్క్రిన్నే నైన్స్టాఫికి తత్పదమ్ ॥ ౧          | 761 |
| మణిపాడుక యోర్యుగం మురారేర్డమనిత్యం విదధాతు మజ్ఞాని !     |     |
| అధికృత్యచరాచరస్య రజ్ఞామనుకమ్పాక్షమడారివావతారః ॥ ೨        | 762 |
| చరణౌమణిపాడు కే మురారేశ్రవణతాన్పాలయితుం ప్రవద్యమానమ్      |     |
| విపదామిహ దై వమానుషీణాం (పతికారం యువయోర్ల వ్రయం(పతీమః     | 763 |
| మురభిన్మణిపాడు కేభవత్యోర్విహితో నూనమసామిథోవిభాగః ।       |     |
| భజతామపరస్పర్రపిమాణామవిరోధాయ సురాసు రేశ్వరాణామ్ ॥ ర       | 764 |
| అహితోన్మథనాయ నం[శీతానామలమాలోకవశేవ శబ్దతోవా।              |     |
| కరయోళ్ళరథాజ్లపాఞ్చజన్యామధుహ న్లు పదయోళ్సపేదుకే మే॥ १     | 765 |
| అవధీరితసాధువద్ధతీనామలసానాంమధువై రిపాడు కే ద్వో 1         |     |
| ఇత రేతరసాహాచర్యమిత్థం [పతిపన్నేఇవ ైద్ద వహారు మేనঃ 🛙 ౬    | 766 |
| హర్శ ్వ్రాయాణనరసిజువస్సున్ధ రే పాదయోశ్చమణిపాదు కేయుఖామ్। |     |
| సంనికర్హ థ నచేన్నధుద్విమణి కింకరిమ్యతికృతాగసాంగణঃ 🛭 २    | 767 |
| పాడు కేభవభయ్మపతీప యోర్భావయామియువయోణ సమాగమమ్              |     |
| స్త్ర్మార్థనుజమైరిణః పదే విద్య యోరివ పరావరాత్మనోః 🛚 🗸    | 768 |
| రజ్డసీమని రథాజలత్మణశ్చే న్రయామి తపనీయపాడు కే।            |     |
| శాపదోషశ్మనాయతత్ప్రదే చ్రక్రవాకమిధునం కృతాన్పదమ్ 🛙 🗲      | 769 |
| మానయామిజగత స్త్రమోపహే మాధవస్యమణిపాదు కే యువామ్           |     |
| దడ్డి సోత్త రగత్మిక మోచి తే పద్ధతీఇవమయూఖమాలినః 🛚 ი0      | 770 |
| రజ్ఞనాథపదయోరలం[కియా రాజతేకనకపాడు] ద్వయా ।                |     |
| <b>ళష్టి</b> భూతియుగలీవతాదృశీఛన్దతః సమవిభాగమ్మాశితా 🛙 ೧೧ | 771 |
|                                                          |     |

తారాసజ్మషథ్తవిభవాం చారుజుమ్బునదాభాం త్వామారూఢ ట్రైదశమహీ తాం పాడుకే రజ్గనాథః । సభ్చారిణ్యాంసురశేఖరిణ స్త్రస్థపామేఖలాయాం ధత్తే మత్తద్విరదపతీనాసామ్యకత్వ్యాంసమీ క్షామ్స్ట్ మ్ గార్లా 748 కనకరుచిరాకావ్యాఖ్యతా శ్రష్ట్రగ్రహీచేతా ట్రితగురుబుధా భాస్వుదూపా ద్వజాధిపసేవితా ! విహితవిభవానిత్యం విష్ణాణి పదేమణిపాడుకే త్వమసీమహతీ విశ్వేషాంనణ శుభాగ్రహమణ్జరీ ॥ ೧೯ 749

[పజ్వలితపఞ్చ హేతిర్పి రణ్మయీంత్వాం హిరణ్యవిలయూర్త్లు । ఆవహతుజాత వేదాః (శ్రీయమివనః పాడు కేనిత్యమ్ 1 ౨ం 750

౨3. అథ శేవపద్ధతిః (త యోవింశీ.

సృష్టాంభూమావన నేదన నిత్యం శేమసమాధినా । అహాంసమ్భావయామిత్వామాత్రానమివపాడు 🕏 ॥ ೧ 751 పద్ధాభాగాత్పాడుకే రజ్డభట్తః పాదస్పర్శాద్భాగమన్యం ట్రపిత్స్ । ৰিష<sup>ా</sup> స్వకాం భూమికామ్మబవ<u>ీత్వా</u>మాచార్యాణామ్మగణీర్యా**ము** నే**య**ి 🛭 752 ేశేమత్వమమ్బయవిసం[శ్రయతి[పకామంత్వద్భూమికాంసమధిగమ్యభుజజ్ధరాజు। త్వామేవభ క్తివిన తెర్వహతాం శీర్ భింకాప్థాంగతంతదిహ కేశవపాదర డ్లే ॥ మాభూదియంయయినిషణ్ణపడస్యనిత్యం విశ్వమ్భరస్యవహనాద్వ్యథి తేతిమత్వా! ధ త్రేబలాభ్యధిక యామణిపాదు కేత్వం శేషాత్ర్త నావసుమతీంనిజయైవమూర్త్యాన్త్రి 🏾 త ভ্ৰুాదృశానిజబ లేననిరూఢక్త్ ర్మి శేష స్త్రయైవ పరిణామవి శేషప్రమ । రామేణసత్యవచనాయదనన్న వాహ్యం ూ ధుంపురావసుమతీం భవతీనియుక్తా ॥ ৰ্ল্বিషత్వసీమనియతాం మణిపాదర శ్లే త్వామాగమాశికులవధూమివబాలప్పు తాశి। త్వ్మమాప్షాదళయితస్య పరస్యపుంసఃపావోపధానళయితాముపధానయ న్ని 🏾 భరతశీరసిలగ్నాంపాదు కే దూరతస్త్వా ్వంస్వతనుమపివవస్టేలత్ముణు శేషభూతః । కిమిదమిహావిచి[తం నిత్యయు\_క్షః నీపే.పేదశరథతనయంఃస౯ రజ్ధనాథస్స్తున్నే 🌡 భూయాభూయః స్త్రిమితచరితే యస్యసజ్కల్పసిస్ట్గౌ బ్రహ్మేశాన్మపభృతయ ఇమేబుద్భుదత్వం భజ\_స్త్రి । తస్వానా దేర్యుగపరిణతో యోగన్నిదానురూపం ్ష్మ్హీత్ర్మం కిమపితను తే పాడు కే భూమికా≥ాన్య ∥ ౮ 758

| అహీనాత్నా               | రజ్ఞి జీతిరమణపాదావనిసదా సతామిత్థం[తాణాత | స్ప్రేథితనిజస్మత |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| త్వవిభవా ।              | అవిద్యాయామిన్యా: స్పృశసీఫున రేకాహాపదవీం | ్రకతూనామా        |
| <del>రాధ్యా</del> (కతుర | పిచ సర <u>్ప స్</u> వమసీసు 🛮 ౯          | 759              |
| బహాుముఖభో               | గనమేలైర్నిర్కు క్షతయావిశుద్ధిమాపనై ఎ    |                  |
| శేషాత్మి కాపర           | ావని ని సే.వ్య సే శేషభూ తై స్వ్రమ్ ॥ ౧ం | 760              |

# ౨ర. అథ ద్వాన్ద్వపద్ధతిః చతుర్వింశీ.

| T                                                          |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ్రభవ ద్యేపాదు కారూపం ్రషణవస్యకలాద్వయమ్ ।                   |     |
| ఓతంమతమిదం యస్కిన్నన్నస్యాపి తత్పదమ్ 🏿 ೧ 🗸                  | 761 |
| మణిపాడుక యోార్యుగం మురారేర్మమనిత్యం విదధాతు మడ్డాని 1      |     |
| అధికృత్యచరాచరస్య రశ్రూమనుకమ్పాడ్ మయోరివావ తారః 👢 🤈         | 762 |
| చరణౌమణిపాడు కే మురారేః[పణతాన్పాలయితుం (పపద్యమానమ్          |     |
| విపదామిహదైవమానుషీణాం (పతికారం యువయోర్ల క్షయం) పతీమః        | 763 |
| మురభిన్నణిపాడు కేభవతో్యర్విహితో నూనమసామిథోవిభాగు।          |     |
| భజతామిషరస్పర్రప్రియాణామవిరోధాయ సురాసు రేశ్వరాణామ్ ॥ ర      | 764 |
| అహితోన్నథనాయ నం[శీతానామలమాలోకవశేన శబ్దతోవా।                |     |
| కరయోళ్చరథాజ్ఞ పాఞ్చజన్యామధుహ న్హঃ పదయోళ్చపాడు కే మే ॥ সূ   | 765 |
| అవధీరిత సాధువద్ధతీనామలసానాంమధు వై రిపాదు కే व్వో ।         |     |
| ఇత రేతరసావాచర్యమిత్థం [పతిపన్నేఇవదై వహారు మేనః 🛙 🗉         | 766 |
| హర్శ ్వ్రాయాణనరసిజావసున్ధ రే పాదయోశ్చమణిపాదు కేయువామ్ ।    |     |
| సంనికర్హ థ నచేన్నభుద్విమః కింకరిమ్యతికృతాగసాంగణః ॥ ౭       | 767 |
| పాడు కేభవభయ్రపతీపయోర్భావయామియువయోః సమాగమమ్                 |     |
| స్త్ర్ యోర్జనుజమై రిణః పదే విద్య యోరివ పరావరాశ్మ్మనోః 🛭 రా | 768 |
| రజ్డసీమని రథాజ్గలత్క్రణశ్చే న్రయామి తపనీయపాడు है।          |     |
| శాపదోషశ్మనాయ <b>కత్ప</b> దే చ(కవాకమిధునం కృతాస్పదమ్ ॥ ౯    | 769 |
| మానయామిజగత స్థ్రమోప్ మాధవస్యమణిపాదు కే యువామ్              |     |
| దడ్డి సోత్త రగత్మిక మోచి తే పద్ధతీఇవమయూఖమాలినః 🛙 ೧೦        | 770 |
| రజ్ఞనాథపదయోరలం[కియా రాజతేకనకపాదుకాద్వయీ                    |     |
| <b>తద్వి</b> భూతియుగలీవతాదృశీఛన్దతః సమవిభాగమాఁౖశీతా ⊪ ೧೧   | 771 |
| - W                                                        |     |

నా ర్విత్స్తవం మధుభీడః (పతిపాదయ న్రైన్స్లో మానోపష త్రినియ తే మణిపాడు కే ద్వే। అన్యోన్యస్థజతీవశాదుపపపన్నచర్యామాజ్ఞాం[శుతీస్త్రృతిమయీమవధారయామి॥ విశోవ్రపకారమధికృత్య విహారకా లేచవ్రన్యోన్యతః (పథమమేవపరిస్ఫురన్హ్హ్యాణ) దృష్టాన్లయ న్రియువయోర్మణిపాదర జ్వేదివ్యంత దేవమిథునందివిషన్ని మేవ్యమ్ ॥ ద్వా పేవయ్రత చరణౌ పరమస్యఫుంస స్మత్రద్విధాస్థిత వతీమణిపాడు కేత్వమ్ । య ై ్రైవదర్శయతీ దేవిసహా[సహా\_త్త ్వం త[తాపినూనమసీదర్శత తావదాత్తా ॥ పర్యాయతో గతివశాన్మణిపాదర జ్లే పూర్వాపరత్వనియమం వ్యతివ ర్తయన్ప్యా। మస్యేయువాంమహతి విష్ణుపదేస్ఫురన్ప్యై సస్ట్యేసమ స్థజగతామభివన్దనీయే ॥ అ్రశా న్రసభ్చరణయోర్నిజసం(పయోగాడమ్లానతాంచరణపడ్డజయోర్దిశ వ్యా) । మ స్యేమువాంరఘుప తేర్నణిపాదర జ్రే విద్యేబలామతిబలాంచవిచి స్థయామి ॥ అ నర్జ్ హాదవిదిత వతామాత్మత త్త్వం యథావత్పద్యామిత్థం పరిచిత వతాం పాదు కేపాపలో క్యామ్। నిత్యంభ క్షేరనుగుణతయా నాథ పాదం భజన్ప్యైని షే సాజ్వాత్స్వయమిహయువాం జ్ఞానకర్మాత్కి కేసః ॥ ౧౭ 777 న్య స్థం విష్ణాణ పదమిహా మహాత్స్వేనభూమ్నా వహాన్త్యారామ్నాయాఖ్యామవి హతగతిం వర్ణయన్త్యోస్తిజాజ్ఞామ్ ! ఆసన్నానాం[పణయపదవీమాత్మనా పూర య $\underline{S_{1}^{c}}, \underline{B}$ ్రాజ్య $\sqrt{8}$ ర్భవతి జగతామైకరాజ్యేభవతో్య\* గర 778 అ(పాప్తానాముపజనయథః సమ్పదాంప్రా ప్రిమేవం సంప్రాప్తానాం స్వయమిహ పునఃవాలనార్థంయ తే कే । సామ్టాద్రజ్ఞిత్రపతిపదం పాదు కేసాధయన్హ్యాయోగ ৰ্দ্ধিশ্ৰামান্ত বিষ্ণু ক্ৰি ক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত ক্ৰিক্ৰান্ত কৰি কৰিব 779 బద్ధహారిపాదయుగళం యుగళంతపనీయపాడు కే యువయోకి 1 మోచయతిసం(శీతానాం పుణ్యాపుణ్యమయశృజ్ఞలాయుగళమ్ 780 ೨೦

్లు. అథ సన్ని వేశపద్ధతిః పక్చవింశీ.

అణో రణ్టియనీం పిజ్జోర్నహతో ఇ-పిమహీ ాయసీమ్ ।

బాపు చేస్తవాదు కాం నిత్యం తత్ప చేసైన సమ్మీ తామ్ ॥ ౧ 781

బాపు చేస్తవాదు కాం నిత్యం తత్ప చేసైన సమ్మీ తామ్ ॥ ౧ 781

బాతితీమ్మతివాదనమ్మి తాయాం త్వయినిత్యంమణివాదు కే ముకున్దః

ఇత రేతుపరిచ్ఛదా స్త్ర ఏ తేవిళవవ్యజ్ఞ నహేత మోళవ స్త్రి ॥ ౨ 782

తవ రజన రేస్ద్రివాదరోజ్, బాకృతిస్సన్న పిళ క్రీ వారత న్ర్యాత్ ।

భవతీంచహతీన పన్న గేస్ద్రిః బాత్తత స్వ్రిక్తికలక్షణేః శిరోభిః ॥ ౩ 783

| పరస్య ఫుంసఃపదసన్ని వేశా౯ ్ౖరయుజ్ఞాతేభావిత పఞ్చరాౖతాః ౹                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| అఘ్రపతీవానపదిశ్యపుణ్ణా ని జేంద్ర మర జ్లేశయవాడు కేత్వామ్ ॥ ర 78           | 4   |
| విమృశ్యరజేన్న ప్రతించరాయాః! శుతేః స్థితాం మూర్ధనివాడు కేత్వామ్ !         |     |
| బధ్న స్త్రివృద్ధా: సమయోవధూనాంత్వన్ముడితాన్యాభరణానిహతా 🛙 🔏 🗆 🕏            | 5   |
| వహ స్త్రిర జ్లో క్వాయుమాందర్శిత భ క్త్రీ బన్గాః ।                        |     |
| ఆశాధివానామవరోధనార్య స్థ్వన్ము[దికాం మజ్ఞళేహేముసూ টু ু । ৪ 78             | 6   |
| ఫ్యూపా(క్రామేణ్ పథితారమ్షా సందర్భయ స్త్రీం మణివాడు కేత్వామ్ ।            |     |
| హాతుం[తిలోకీం పదషన్నభాజం సౌదర్భనీం శక్త్రిమమైమశౌరేః ॥ 2 78               | 7   |
| బద్ధాసికాకనక్షజు జకర్ణి కాయాం మధ్యేకృశామురరిపోర్నణిఫాదు కేత్వమ్ ।        |     |
| సందృశ్య సేసరసిజాసనయాగృహీతం రూవా గ్రైవం కిమపిరజనిహారయోగ్యమ్               | Ŋ   |
| మానోచిత స్వమదధీనజనస్వనిత్యం మాభూదతః కృషణ తేతి విచి న్రయాన్నాన్ని ।       |     |
| బస్టీకృతం[ధువమవై మివలగ్న దేశేకార్శ్యం త్వయాకమలలో చనపాడరజ్లే ॥            |     |
| మధ్యేకృశాముభయతః[పతిపన్నవృద్ధిం మన్యేసమీక్కుభవతీం మణిపాదరజ్               | 1   |
| నిత్యంముకున్నషదసంగమవి(పయోగా నిశ్చిన్వ తేకృతధియః సుఖదుఃఖకాష్ఠామ్          | ااد |
| ర శ్లేశితుళ్ళరణపజ్కడయోర్భజ స్త్రీం రజ్మా పసాధనవికల్పసహామవస్థామ్ ।        |     |
| మాన్యాకృతిర్పివిళ సే మణిపాదర ఉ మధ్యేపరిచ్ఛదవిభూషణపర్గయో స్త్వమ్ ॥        |     |
| అజాన్రే దేషునిహితాన్యఖలాని కామం పర్యాయకల్పనసహాని విభూమణాని।              |     |
| నిత్యం ముక్టున్న పదపద్మతలానురూపం నై పథ్యమమ్మ భవతీనయనాభిరామమ్ ॥           |     |
| యేనామభ క్రినియ తై స్థవసంని వేశం నిర్విళ్య నే తయుగ శైర్న భజ న్రితృ క్రిమ్ | l   |
| కాల[క్మేణకమలేడ్ణపాదరర్జే   పాయేణతే పరిణమ_స్తి సహా(ససే(తాঃ॥               |     |
| పదమ్మపమాణమితివాదినాం మతం మధుజిత్ప దేమహతి మాస్మభూదితి ౹                   |     |
| ঠ্య్యదపాది తష్యచరణావనిత్వయా నిగమాత్మన స్తవ సమ్మవమాణతా ॥   79-            | 4   |
| అ[పభూతమభవజ్జగత్త్రయం యస్యమాతుముదితస్యపాదుకే 1                            |     |
| అ[పమేయమమితస్వతత్వదం నిశ్యమేవననుసంమితంత్వయా ॥ గి౧ 79                      | 5   |
| ఆలవాలమివ భాతిపాదుకే పాదపస్యభవతీ మధుద్విషః ।                              |     |
| యత్ఫమిాపవినత స్వళూలినః సారిణీ భవతిమాలినిమ్నగా ॥ ೧౬ 79                    | 6   |
| మోదమానమునిబృస్ధమట్పడా భాతి ము క్రిమకరస్దవ్విణీ 1                         | 1   |
| ತಾ≥ಪಿರಜನೃಷ ಪೇ ಪವಾಸ್ಬುು ಜೆ ಕರ್ಣಿ ಕಾಕನಕ ವಾದು ಕಾಮಯಾ ⊪೧೭ 79                  |     |
| 11                                                                       |     |

యుగపదనువిధాస్యక్ యావతంతుల్యరాగం యదుపతిరధిచ్రకేయావతో రూప భేవాక్ | తదినమతివికల్పంబి[భతీ సంనివేశంతవఖలుపదర జే. తావతీ మూ\_డ్డి రాసీత్ ॥ ౧ు 798 త త్రద్వృత్తేరనుగుణతయా వామసీం వ్యాపిసీం వా [పా\_వేరడ్డపథితవిభవే భూమికాం సూత్రధారే | మస్యే విశ్వస్థితీమయమహానాటికాం నేతుకామా నానాసంస్థాభవతీభవతీ పాడుకే న ర్తకీవ ॥ ౧౯ 799 మానేపరంసమానే [పత్యశే.ణాగమేనాపి | హరిచరణస్యతవాపితునై మమ్యం రత్యురత్తకత్వాహ్యామ్ ॥ ౨ం 800 ౨౾. అథ య బ్రికాపద్ధతిః మడ్వింశీ.

ఉద్యగయ స్ర్తికాంవస్టే పాడుకాం యన్ని వేశనాత్ । ఉపర్యవిపడం విష్ణాణి (పత్యాదిష్ట్రవసాధనమ్ ॥ ౧ 80 L ုపసభం(పత్రికుద్ద్యకణ్ణకాదీ౯ భవతీశౌరిపదామ్బుజాదధస్తాత్ । చరణావని ధారయత్యముష్్మిన్నుచితచ్చాయముపర్యపి [పతీకమ్ ॥ ౨ 802 మురభిన్నణిపాడు కే త్వదీయామనఘామజ్హుళియ గ్రైకామ్మవై మి । స్వయమున్నమితాం ప్రదేశినీం తే పరమండై వత మేకమిత్సృచ $\frac{\hbar}{2}$ మ్  $\parallel$  3 803 స్వద తేమణిపాడు కే త్వదీయా పదశాఖాయుగయ ద్ర్రికావిచ్చితా । పరమంపురుడుం (పశాశయ్స్త్రీ ప్రణవస్యేవ పరేయమర్ధమాలా ॥ ర 804 అనుయాతమనోరథా మురారేర్యవతీకేళిరథ్ళియం దధాతి। చరణావనియ గ్రైకాత వై షాతను తే కూబరస్తమ్పదంపురస్తాత్ ॥ ౫ 805 రేజ్కేభవత్యాంకునుభగం (పతీకంరజ్దేశపాదాజ్హుళినం[గహార్థమ్ । ్రతాణాయపాదావని విష్ణపానామాజ్ఞకరీమఙ్డుళి**ము**[దికాంతే ∥ ౬ 806 అలంకృతం కర్ణికయోపరిష్టాదుద్దగనాళం తవ యద్ర్తికాంశమ్ । పద్తాపతేఃపాదసరోజలమ్మ్యౌః (పత్యేమిపాదావని కేళిపద్మమ్ II 2 807 ఉపరివినిహితస్య కేశవాజ్లో)రుపరి పదావని య స్రైకాత్త్తి కాత్వమ్ । ఇతితవమహిమాలఘూకరోతి ౖపణతసు రేశ్వర శేఖరాధిరోహామ్ 🏽 రా 808 నిత్యంపడావని నిబద్ధకిరీటశోభం పచ్చాలయాపరిచితం పదముద్వహన్హ్యా: 1 అజ్దీకరోతి రుచిమఙ్డుళియ ద్రికా తే స్వామాజ్యసమ్పదనురూపమివాతప్పత్రమ్ 🛭 ্র্ফ্রেক্সেণ্ড হাঁর প্রভীব্যক্ষরের ফ্রাণ্ডিবন্ধুন্মন্ত্র বিজ্ঞান্ত శృజ్లోన్నతిరివయ్రత్వశియం విభావయతి య స్త్రికాయోగః ॥ ೧० 53.3

# ౨౭. అథ రేఖాపద్ధతిః స<u>ప</u>పింశీ.

సూచయ స్త్రీం స్వరాేఖాభిరనాలేఖ్యసరస్వతీమ్ । ७ లేఖనీయసౌన్దర్యామా(శయే శౌరివాడుకామ్ ∥ ೧ 811 మణిమారినిఘర్ల ణాత్ సురాణాం వహాసేకాఞ్చనపాడు కే విచ్మితమ్ । 812 కమలాపతిపాదపద్మ యోగాదపరం లశ్రుణమాధిరాజ్యసారమ్ 🛭 🗵 అభితోమణిపాదు కే స్ఫురన్వ్యా స్థవ రేఖావిత తే స్త్రథావిధాయాః। 813 **ಮು**ರ್ರ<u>ನ</u> ರಿಪದಾರವಿನ್ಗರ್ಯಾಡ್ಡ್ ರನುಕಲ್ಪಾ ಯಿಕ್ ಮಾಧಿರಾಜ್ಯ-ವಿಸ್ಪ್ರಾ $\imath$  ॥ 3 రేఖయావినమతాందివాకసాం హాళిరత్నమకరీఋఖోత్తయా। పాదు కేవహాసినూనమద్భుతం శౌరిషాదపరిభోగలడుణమ్ I ర 814 ပြီး ထို మకుటరత్ నే లైఖ రేఖాప్ల దేశా త్పరిణమయసి పుంసాం పాడుకే మూర్ధిన లగ్నా 1 నరకమథన సేవాసమ్పదం సాధయిట్రీ నియతివిలిఖతానాం నిమ్కృతిం దుర్లిపీనామ్ ॥ ౫ 815 పదకమలతలా\_న్మః సం[శీతాన్యాతష[తధ్వజసరసిడముఖ్యానై న్రశ్వరీలడ్ ణాని 1 ఆవగమయసేశా రేఃపాదు కేమాదృశానాముపరిపరిణ లైఃైన్వ్ ర్దేవి రేఖాని శేమైః॥ న్నా తాపదావని చిరంపరిభుజ్యముక్తా పాదేనరజ్ఞనృపణేణ శుభలమ్ణేన । రేఖా నైరె ర్నవన్లై రుపశోభేసే త్వం సంస్కారచన్రనవిలేపనపజగ్రల 🔀 🔏 🛙 భక్వాముహాయి క్రాణమతాం త్రిద్శేశ్వరాణాం కోటీరకోటికషణాడుపజాయ మా సైঃ। ఆభాతిశారిచరణాదధికానుభావా రేఖాశ 👼 స్తవపదా వని కా≥పి రేఖా॥ పాదావని(ప్రతిషదం పరమస్యపుంసః పాదారవిన్దపరిభోగవిశేష <del>యోగ్యా</del> । స్వాభావికాన్సుభగభ క్త్రీవిశేషదృశ్యాక్ రేఖాత్మ కాన్వహసిప్పతలతావిశేషాక్॥ రేఖాపదేశత స్వృం (పశమయితుం (పలయువిప్లవాశజాడ్రామ్ । వహాసిమధుజిత్పదావని మన్యేనిగమస్య మాతృకాలేఖ్యమ్ ∥ ౧౦ 820

౨౮. ఆథ సుభాషితపద్ధతిః అప్టావింశీ.

కలాసు కాష్ఠామాతిర్హక్ భూమ్మేసమ్బస్ధినామపి ! పాదుకా రజ్గధుర్యస్య భరతారాధ్యతాంగతా ။ ౧ S21 స<sub>ాన్య</sub> స్వ్ దేశపరదేశవిభాగళూ హ్యం హాన్తస్వప్పత్తిమనఘాంన పరిత్యజన్ని ! రాజ్యేవానేచరఘుపుజ్ఞవాహదరమౌ సైజంజమానఖలుక జ్రకశోధనంతత్ ॥ 822

ပబహ్బ్ స్త్రుతామధిజగామతృణం ప్రయ్తుక్తంపుణ్యంశరణ్యమభవత్పయసాంనిధి ర్వా। పృధ్వింశ శాసపరిము క్రపదంపద్ర తంకిం వానకింభ వతి కేళివిధా విభూనామ్॥ అన్యేషునత్స్వేహి న రేన్డ్ స్ట్రమ్ జే వాడ్స్రమ్ల పదాదధిక రోతిపదం పదార్హం! ప్రాయోనిదర్శయతీత (త్పథ్గమారఘూణాంత త్పావయోకి పతీనిధీమణిపాదు కేవా చరణమనఘవృ త్రేఃకస్యచిత్పా ్రిష్యనిత్యంసకలభువనగు ప్రై న్రసత్ప ఉేవ రై తేయః । నరపతిబహుమానంపాడు కేవాధిగచ్ఛక్ సభవతిసమమే **ష్క్ పేడ్రీ త** జ్ఞైరుపాస్యః ॥ రామేరాజ్యం పితురభిమతం సంమతంచ్రపజానాం మాతావ్రవేతదిహాభరతే సత్యవాదీ దదాచ। చిన్నాతీతః సమజనితదాపాదుకాగ్యాభిమేకో దుర్విజ్ఞాన స్వహృదయమహో దైవమ్రత (హమాణమ్ 🏿 உ నాత్మికామేచ్చరణవహనాత్పాదుకా పాదపీఠ యద్వాఒఒసన్నంపరమిహసదా భాతిరాజాసనస్య । పూర్పత్రైవ్రపణిహితమభూద్ధన్ల రామేణరాజ్యం శేజ్కే ాభ స్తర్భహుమతిపదం వి(కమేసాహచర్యమ్ 🛭 రె 827 ্রেভীশ্বর্মেশ্রভাষী పాడుకా రఘుసతినా స్వహదేని వేశితా। సమజని నిభృతస్థితి స్త్రదాభవతిగుణః (శీయమభ్యు పేయుషామ్ ॥ ౮ S28 గతిహేతురభూత్క్వచిత్ప దే స్థితిహేతుర్మణిపాదుకాశ్వచిత్ । నహివస్తువుశ క్ర్తినిశ్చయా నియత్ఃేకవలమిశ్వ రేచ్ఛయా 🛚 ౯ 829 అధరీకృతో ఒపి మహాతా తమేవ సేవేత సాదరం భూమ్లు: ا అలభతనమయే రామాత్పాదా కాన్తాపిపాడుకా రాజ్యమ్ 1 ౧ం 830

# ా. అథ బ్రాపీక్ట్ల పద్ధతిః ఏకోన్పతింశీ.

పెఫ్ ( పవృ తే యద్ద ) వ్యం గుణనంస్కారనా మంభిః !

టేయు సాధనమామ్నాతం తత్పద తం తథాస్తు మే ॥ ౧ 881

మధురస్మితరమ్యమాక్రిక శ్రీ ర్విశసీ వ్యజ్ఞితమళ్లు శ్రీ పణాదా !

సమారజనృ పేణ వాన గేమాం తనుమధ్యామణిపాడు కే త్విమేకా ॥ ౨ 882

శాళశబ్దవి శేమ సంటేశీ తాళిర్భవతీశౌ రిపదా వన్మికీయాభిః !

అనుతీక్షతీ నూనమాల్శి తానాముఖలో ప[దవశా నికం నవీనమ్ ॥ ౩ 883
మణిళిర్మధు వై రిపాదర జే. భవతీవి క్రమణే [ పవర్గమానా !

యుగపదృవతాం యుగా నైకా లే దివిలజీ నైంవిద ధే దివాక రాణామ్ ॥ ర 884

మఞ్హస్వనాంమణి**మ**యూఖకలాపినీం త్వాండృష్ట్వాక పర్ధసవి ధేవిని వేశ్యమానామ్ । గూఢీభవన్తి గనుడధ్వజపాదరజే. ఫూతాగ్రవన్తి పురవైరివిభూమణాని 🛙 835 మధ్యేపరిస్ఫురితనిర్మలచన్ద్రతారా 👉 \_ నేమురత్ననికరోణవిచ్చిత్వర్ణా । పుష్ణాసిరజనృపతేర్గణిపాడుకేత్వం చక్తుుర్వశీకరణయన్రవిశేషశజాగ్రమ్ ॥ S36 పాదేనర్జునృపతేః పరిభుజ్యమానా ముక్తాఫల ప్రకటిత (శమవారిబిన్లుः। ఉత్ఉణ్ కామణిమయూఖశ్లేరుద⊼ై)ః సీత్కారిణీవచరణావని శిఞ్తే స్వమ్ జ దూర్ర ఇస్తానితక రానిన దైర్మణీనామాయాత్రిదైత్యరిపురిత్యనకృద్భు నివాణా । ত্র త్యేశ్వరానభీముఖాజ్జనితానుకమ్పామస్యేనివారయసిమాధవపాదు కేత్వమ్ 🏾 అచ్ఛేద్యరశ్శినియత్మకమరత్నధుర్యానిష్టమ్పకూబరనిభందధత్మీపతీకమ్ 1 \_క్రీడాగ<sup>-</sup>తేముమధుజిత్పదపద్రంత్రాన్ని కర్ణీ రథ<u>స్</u>వ్యమసీకాఞ్చనవాదరజే. ® 889 మశ్విశ్వనా మరకతోపలమేచకాడ్టీశోణాళ్నతుణ్ణరుచిరా మణిపాదు కేత్వమ్ 1 పద్హావిహారరసిక స్యపరస్యయూనః పర్యాయతాం భజసిపజ్జర ষారి కాణామ్ ॥ ৰ্লিলাঁইন্তুৰ্ব্যু**চন্নర**ঞ্জীনগৈ০[శ్<sup>ৰ</sup>ভేషం ఛాయాత్మనామర**క** ভేషంతవావగాఢః। స్ఫీతంపదావనితవస్సపనార్ధ్రి**మూ**\_రేరాసాగరం తతమభూన్మణిరశ్మిఞలమ్ 1 లీలోచిత౦రఘు**సుత**స్య శరవ్యమాస౯ యాతూనియస్యవలయేనవివేష్ట్ తాని ∎ రిత్నాంశుభిస్తవసదామణిపాదర చ్రే సంరజ్యమానవపుషాం రజనీముఖేషు। ఆకస్మి కాగతమదర్శిమవకాషధిత్వం సాకేతప త్రనసమీపాపవుహిం(దుమాణామ్ 🛭 రామేవనందళరథే చదివం[పయాతే నిగ్దూతవిశ్వతిమిరాసహసాబభూవ భూဿန္ကလေတ္ခ်္ခ်ီလက္ခဏ္ရဆစ္ပိလည္သာက္ေ భూయး(သမားဆမၼက်ေထလည္မွာလွိုလ္ပင္မွာျ ု బ్రీ తేన దేవివిభునా ప్రతిపాదనీయాం పాదావని (ప్రతిషదోగితమఞ్జనాదామ్ । ·విద్యాంవిదుర్భగవతః(**ప**తిపాదనార్హాంపారా**య**ణాగమపయోనిధిపారగా<u>స</u>్తా ్ప్లమ్I ముక్తాంను కేసరవతీ స్థిర్రవ్యజదంప్రా ప్రహ్లాదసమ్పదనురూపహిరణ్య భేదా । మూ\_ర్రిక్షి శ్రీయోభ వసిమాధవపాదర జ్రే నాథస్య నూనముచి తానరసింహమూ \_ ాేకిక సమ్భావయ న్రికవయశ్చతుర్మపచారాంమఇ్డుస్వనాంమహిళహా క్రి కష్మతలాడ్డీమ్ ! స్వాధీనసర్వభువనాం మణిపాడు కేత్వాం రక్షాధిరాజపదపజ్రజరాజహంసీమ్ ॥ : ముక్తామయూఖరుచిరాం మణిపాదర జే మఇ్లుస్వనాంమణిభి రాహిత దర్శ వర్గామ్! -మన్యే ముక్టున్లపదపద్త మధ్చువతీనామస్యామకృత్రమగిరామధిదేవతాం త్వామ్ ॥

ఆసాద్య కేక**యసు** తావరదాన**మూల**ం కాలం[పదోషమనిరీశ్య్రరమాసహాయమ్ 1 మాఫ్స్టి పణాదరహీ తామణిపాదర జ్రే మాన్క వత ంకిమపినూనమన ర్హయ స్త్ర్వమ్ ॥ వైడూర్యరమ్యసరీలామహితా మరుద్భిశ్చాయావతీమరకతోవలరశ్మీజాలైঃ। అ[శా\_న్త**మాహ**పదవీపధికస్యజన్లోర్వి[శా\_న్తిభూమిరివశౌరిపదావనిత్వమ్ ॥ 850• ఆద్యోరఘుశ్రీతిభుజా**మ**భిపే కదీ ప్రైరావ్యాయిత స్త్రవ పదావనిరశ్శిజాలై ៖ 1 మన్టీచకారత పనోవ్యపనీత భీతిర్మన్లో దరీవదన చన్ద నీమసోమయూఖా 🗈 🖡 మాన్యాసమ స్థజగతాం మణిభ జనీలా పాదేనీసర్గనుటితా మణిపాదు కేత్వమ్ । అ నృపు రేషు లలితాని గతాగతాని ఛాయేవరజ్ధనృపతోరనువ రైసే త్వమ్ ॥ రక్లాధిరాజపదపజ⊱జమాౖళ్య\_స్త్రీ హైమీాస్పయం≭రిగతా హరినీలరత్్ౖ ఎః ! సమ్భావ్య సేసుకృతిభీర్త్రణిపాడు కేత్వంసామాన్యమూ\_ర్తిరివ సిద్ధసుతాధరణ్యేకి! అభ్యర్పి తాసుమనసాం నివహైరజ్మసం ముక్తారుణోవలనఖాజ్స్లీపల్లవ(శ్రీ) । ైశేయస్కరీంమురభివశ్చరణద్వయీవకా గ్రైంసమాత్ర యసికాఞ్చనపాడు కేత్వమ్ నిర్మృష్ట్రగ్రాతరుచిరా మణిపాదు కేత్వం స్నాతాను లేపసురభిర్వవమాల్యచి[తా। [ పా ప్రేవిహారసమయే భజాసేమురారేః పాదారవిన్లపరిభోగమనన్యలభ్యమ్ ॥ 855 నా దేపదావని తథాతవసంని వేశే ని ర్వేళ గ్రకమమసహ్య మపాచికీస్తుः। ক্রা তির లోచనశ ভূ రభిఏడ్ తేత్వాం ্ ভূ তিরపన్న గపతిః (శుతిమా కాబభూ র ॥ పాదావనిస్ఫుటమయూఖసహ్మాసదృశ్యా విష్ణుణదేన భవతీవిహిత్మహచారా । త్వద్భ క్రి య ప్రైత్ జన్మ్ షథమస్య శంభో రై వ్వక్త్రనీమనుకరోతి విహారమూ \_ ర్తిమ్ ॥ రాజ్యేవసే = పిర్యుపీగపదో చితాయాః సంస్తృత్య నాత్మవధూపోరికుణం తే। మన్యేసమాహితధియో మణిపాదు కేత్వాం మూర్ద్నాభజ\_న్వ్రనుదినం మునిధర్మ ದ್ರಾಃ 🛚 ೨೮ 858 త్వామా శ్రీతో మణిమయూఖసహా సదృశ్యాంత్వచ్ఛిజ్జ్ తేన సహరజ్గపతిః స**ము** డ్యక్ । ఆళజ్క్ర్ తేసుమతిభిర్తణిపాదర మ్లో విద్యాసఖః సవితృమణ్డలమధ్యవ ర్త్ ॥ రత్నా। శ్రీ తైరరిపదంమణిపాదు కేత్వంస్పృష్ట్వాక ై క్రిసతీరసాయనమక్ష్మనాదా। త త్ర్వంత దేతదితి బోధయనీవసమ్యక్ వేదాన్ప్రతారితవతోవివిధాను, దృష్టీకా 🛚 ఆనన్గసూ బ్రహణయినామనమ్మపసాదా రక్షాధిరాజపదరట్టిణి రత్నభాసా । న్య స్టేముహుర్నిజభ రే స్థిరతాంభజన్హ్యా వణా౯ంశుకం వితరసీవవసుస్ధరాయాః॥ త్వంచ్చిత భానురసి రత్నవి శేష యోగా**ద్భూ**మ్నాని జేన పరిపుష్యసి పావకత్వ**మ్ ।** ాన్వే వశౌరిచరణావని చన్నరూపా తేజుడ్తుయిన మిలితాసితమోపహా నః 🏾

্ పౌడ్ర ప్రవాలరుచిరా భువనై కవన్యా రజ్హాధిరాజచరణావని రమ్యచన్నా । సంభిన్నమా క్రికరుచిః సతతం[పజాశాం తాపాత్యయందిశసి తారకితేవసన్ద్యా⊪ ర డ్లేశ్వరస్యపునతో మణిపాడు కేత్వంరత్నాంశుభిర్వికిరసి స్ఫుటభ క్రి బన్ధా। పాడా విహారయితుమవృత సౌకుమార్యా ౖవాయస్సరోజ**శుము**దోత్పలష[తప<sup>\*</sup>జ్రీ⊦మ్ ‼ ఆసన్నవృ త్రిరవరోధగృ హేషు శౌ రేరాపాదయస్యనుసదం వరవర్ణి నీనామ్ । ఆలగ్నరత్నకిరణా మణిపాడు కేత్వం మఇ్చుస్వనా మదనబౌణనిఘర్షళజా৮్మ్ ॥ పర్యా ప్రవరా క్రికనఖా స్ఫుటపద్ధ రాగా రేఖావి శేవరుచిరా లలిత్ర పచారా । ರಕ್ಷಾಧಿರಾಜಭದರಾಗುರುಣಿಕಾದು ಕೆಟ್ಟೆಂ ನಾಯಜ್ಯಮಾಡಿಕವಲಿವ ಸಮ್ಪನ್ನವನ್ನಾ $\mathfrak g$   $\mathfrak l$ [పాప్తాభిమేకా మణిపాడుకేత్వం [పద్ద్రభ్రత్నా రఘురాజధానాక్యం ] [ప్రడుడ్డ్ ణ[ప[క్రమణాదకార్ష్ణి కారమా గ్నేయమ్మ (పఖాభిః № 32 867 రత్నాననే రాఘవపాదరర్జ్ (పదీప్యమానా స్త్రవ పద్మరాగాః । (పా యోన రేన్దా)న్భరతస్వ జేతుః (పతాపవేహ్నరభవన్ప)రోహాౕః ॥ 868 శ్భ ప్రణాదా భవత్మీశుత్తినాం కథోామ్మవైకుణ్మత్యవరాణామ్ । బధ్నాసి నూనంమణిపాదరజే మా**జ్ల్యహ్మత**ం మణిరశ్నిజాలై: 18 35 869 విచి(తవర్లా (శుత్రిరమ్యశన్లా నిమేవ్యసే నాకసదాంశిరోభిః 1 మధుద్విమ స్త్వమ్మణిపాదర జే ్రేయస్కరీ శాసనప్రతికేవ ॥ రం 870 స్థిరా స్వభావాన్మణిపాదుకేత్వం సర్వంసహా స్వాదుఫల్రపసూతిః । పృథ్వీవ పద్భ్యాం పరమస్యపుంసు సంసృజ్యసే దేవి విభజ్యసేచ ఇరం 871 పశ్య న్రి రజేశ్వరపాడరజే. పూజాను తేసంహితపుష్పజాలామ్ 1 మృగీదృశో వాసవరత్న రేఖాం సచి(తపుక్ట్రామివ మన్మథజ్యామ్ 🛭 ర౨ 872 క 🔁 రుద 🛪 ్రిం స్ఫురతాం మణ్ణీనాం మఞ్హుస్వనా మాధవ**పాడు కేత**్వమ్ అనూపదేశే కనకాపగాయాం కలేః ప్రపేశం (పతిేషేధసీవ । ర3 873 ఆ కా స్త్రవేదిర్భవత్తీ తదానీమదర్శి ముక్తాన్వితశోణరత్నా। కర్మగహార్థం భరతేనభూమాς; లాజోత్క రైర్వహ్నిశిఖేవ కీర్ణా ॥ రర 874 ప[తలా మణిగణై హీకారణ్హయీ భాసిరజ్ఞపతిరత్నపాడుకే। ేకలిమణ్ణపగతాగతోచితా భూమి కేవ గరుడోనకల్పితా ॥ ర౫ 875 ఉన్నతం బలివిరోధిన స్థదా పాడు కేపదనరోజమా । మాక్రిక స్థబకమధ్యసంమితం ఎ్యోమమట్పదతులామలమృయణి కార్ల 8.5

| కోమలాజ్హర్తిని వేశయ ద్ర్రికాన్య స్థవక్తాక్తిక మయూ ఖదన్తురా 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| మజ్ఞాని వమసీవ దోహినాం రజరాజనుణిపాదు కే స్వయమ్ 🏿 ర౭ 💮 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| పజ్కజాసహచరస్య రజ్ఞిణఃపాడు కే నిజపదాదన న్రరమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| న్యప్యత స్త్వయి జగ న్రిజాయంతో నాగభోగళయునం నిరజుంద్శమ్ 11 ర౮ 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| సాధయ న్లి మధు వై రిపాదు కే సాధవఃస్థిరముపాయమ న్రిమమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| త్వత్ప్రవృత్తివినివ_ర్తనోచిత స్వ్రహవృత్తివినివ_ర్తనాన్వితమ్ ॥ ర౯ 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| నన్లనూనువదపద్మమిన్దిరాపాణిపల్లవరిపీడనాసహమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| హాదు కేత వబలేన పర్యభూదూప్కు లామురగమాలిళర్కరామ్ ॥ %০ ৪৪৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| మణినికరసము 👨 సర్వవర్గామయూ 🖺 । పకటిత శుభనాదా పాదు కేరజ్రభ ర్హు                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| నిఖలనిగమసూ తేర్బ్రహ్మణ స్త్రత్సనాథామవగమయసి హృద్యామర్ధమ్మా తార                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| చతుర్థీమ్ 🛮 ౫౧ 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ్రుతివిమయగుణాత్వం పాదు కే <u>దె</u> త్యహ <u>నుంటి సతతగతిమనోజ్ఞా</u> స్వేన ధామ్మా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| జ్వల స్ట్రీ । జనిత భువనవృద్ధిదృశ్య సే స్టార్యయుక్తా విధృత నిఖలభూతా వైజయ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ్స్ వహాలా ∥ ౫౨ క్షా                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| రఘుపాతిపదస $ကား ကြားကျွေးကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြောင့် ကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြားကြား$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| అభిసమధిత్ వృద్ధింపార్ష కోలాహాలానాం జనపదజనితానాంజుక్రయసాశిజ్ఞ తేన 👖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| హరిచరణముష్ట్నం పాడు కేసం(శీతాయామధిగతబహానాఖం పైభవందర్భ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| యన్హ్యామ్ । అభజత విధికా స్ట్రన్య స్థరర్క్రదవాయాం త్వయిముకుళ్సమృద్ధిం                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| మా_క్రిక (శ్రీ స్థ్రానీమ్ ి గ్రిర్ 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| కనకరుచిరకా న్రికి కల్పి తాశోకభారా కృతపదకమల్య్మికి (కీడతామాధవేన।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| దిశిదిశిసుమనోభిగ్దర్శనీయానుభావాసురభిసమయలడ్ట్స్లిం పాదు కేపుష్యసిత్వమ్ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ្រដាល់ ដែលប្រជា គ្នា ដាយ ទិវឌ្ឍ ស្នំ ស្វាស្វ្រស់ ស្វាស្វ្រស់ ស្វាស្វ្រស់ មាន្ត្រ ប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្បាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិបប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជាធិប្រជ |
| స్థిరపరిణత రాగాం శుద్ధబోధానుబద్ధాం స్వజనయసిమునీనాం త్వన్నయీంచిత్త                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| వృ త్రిమ్ ∥ %౬ 886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| విరచితనవభాగా రత్న భేదైర్విచి తెక్తిర్వివిధవిత త గేఖావ్య క్షసీమావిభాగా । హరి                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| చరణసరోజం[ పేష) తావ ర్చనీయం[ పథయసినవనాభ ంమణ్డలం పాడు కేత్వమ్ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ಪರಿಣತ ಸುಣಜಾಲಾ ಪ್ರಶ್ಟ್ರಿ ಭಿಕ್ಸ್ಪಾತ್ತಿ ತಾನಾಂ ಬಹಾುವಿ ಭಮಣಿರಕ್ಕ್ನಿ (ಗೃಹ್ಡಬನ್ಸ್ ಭಿರಾಮಾ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| రఘుపతిపదర జే. రాజవాహ్య స్యకు మ్బేక లిత రుచిరభూస్త్వం కాఒపిన జ్ త్రమాలా 🛭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

చరితనిఖలవు త్రిశ్చారుపడ్తాననస్థా గుణనిబిడితముక్తాప క్రిడ్రబద్ధాత్రమాలా । సవిధమధివస్త పాడు కేరజ్లభ ర్తుశ్చరణకమలమ స్తర్బిమ్బితోం ధ్యాయసీవ 🛙 889 అనుపధి పరిరడ్ స్నేకప్పు తాభిమానాద్భువనమినమశేమం పాదు కేరజ్ధనాథః। నిజపదనిహితాయాం దేవి తిష్టన్వజన్వా త్వయినిహితభరో 2భూత్ కింపునః స్వాపమృచ్ఛ్ 🛚 ౬ం 890 **త్వరిత ముప**గ తానాం ఉ్రీమతోరజ్లభ <u>ర</u>్తు స్థ్యదుపహిత పదస్య ైస్వరయా తో త్సవేషం । ముఖరయతి దిగన్నాన్సహ్యతాం త్వత్ప్రశ్రేశ్రా విహితకుసుమవృష్ట ర్వ్యావఘోషీ సురాణామ్ ॥౬ 891 သာဂလီဂီလာလာလာ၍ ရွှင္မသားကာသာလီကာ၀ ျပဴမီးရထံသားပတာ ရို စူးခရိတာ ျနည္သ త్వ్రమ్ 1 (శుతిరివ నిజశ్జైం పాడు కేరజ్ఞభర్తుం పదమనితరగమ్యం వ్యజ్ఞు-మర్హా త్వమేప ∥ ౬౨ 892 అవికలనిజచన్దా9లోకసందర్శనీయా ప్రపతికలముపభోగ్యా పాడు కేరజ్డభర్తుः। ముకులయితుమేశేమం హాక్రికజ్యోత్స్నయానః (పభవసితిమిర్గాఘం పౌర్ణమాసీ ನಿಕೆವ 1 ೬3 893 హంస్థాణేజీపరిచితగతిర్హారిణీ కల్కపాణాం మాలాశామ్మాణ స్థితిమధిగతా చన్దా ) నుబద్దా । రాజ్ఞా మేకా రఘుకులభువాం సమ్యగుత్తారికాత్వాం కాలేతస్మి న్నితిమధిగతా పాడుకే జాహ్నవీవ ⊫౬ర 894 స్వచ్ఛాకారాం (శుతీసురభితాం స్వాదుభావోపపన్నం మార్దేమార్లే మహిత విభవాం పాడు కేతీర్థభేడైకి । శీతశ్వర్యాం (శమవినయిస్తీం గాహ తేమన్లమన్లం [కీ**డాలో**లః కమలనిలయా ద త్రహాస్త్రాయువాత్వామ్ ∥ ౬౫ అభ్యస్యన్హ్య్ క్రమమనుషమం రజ్ఞభ ర్హుర్విహా రే స్థానేస్థానే స్వరపరిణతిం లమ్బ త స్త్రత్తడర్హామ్ । పర్యాయేణ (పహీతపడయో? ఫాడు కే[శుత్యుదారః శిశ్రా నాడుస్ఫురతీయువయోణ శృజ్ధలాబన్ధరమ్యణ 🛙 ౬౬ ఆసన్నానాం దివసమపునర్న క్రమాపాదయ్ద్తీ స్పీతాలో కా మణిభిరభిత్య 🗁 ణినామ స్ట్రదోషా । ప్రహ్హెస్ట్రప్టప్టా విలుధనివహై: పాదు కేరజభ ర్తుకాదా న్యూస్త్రాఫ్ దిశతిభవతీ పూర్వసన్దే ్యవకా న్రిమ్ ౬౭ 897 రమ్యాలోకా లలితగమనా పద్మరాగాధరోష్ఠిమఛ్యేమైమా మణివలయినీ హా క్కికవ్య క్రహాసా। శ్యామా నిత్యంహరితమణిభిః శాజ్ధి=ణః ఫాదరమ్టే మ ధాతుర్భవతి మ**హి**ళానిర్మితౌమాతృకాత్వమ్

స్థిత్వాపూర్వం క్వచనభవతీ భ్రదపీకన్యమ<del>ధ్య</del>ో రత్నోదఞ్చత్కిరణనికరా రజ్ఞిణః ాదర**జే** । వ్యాకీద్ధానాం నృపతివిరహాద్దేవి వర్ణా(శమాణాం నూన**ం**సీమావిభ జనసహం నిర్మమే**నూ** త్రవాతమ్ I ౬్ 899 మాతర్మఞ్లుస్వనపరిణత్ పార్థనావాక్యపూర్వం నీడ్రీ ప్లాయాం త్వయిచరణయోః పాడు కేరణ్లభ ర్మం । త్వయ్యాయ త్రం కిమిపికుళలం జానతీనాం ప్రహానాం పర్యా ్రపంతన్నఖలు నభవత్యాత్మని జ్రేపకృత్యమ్ ॥ ౭ం 900 నిత్యంరజ్డ్ జైతిపతిపదన్యాసధన్యాత్మన స్ట్రే శిఞ్ఞానాదం (శవణమధురం పాడు కే దీర్ఘయ న్హం । కా లేతస్మిన రణవిగమ క్లేశజాతం విహన్యుణం తాపం న స్త్రరుణ తులసీగన్దినో గన్దవాహిః 🛚 ర౧ 901 సంసారాధ్వ్రశ్రమపరిణతం సంక్రీతానాంజనానాం తాపంసద్యణ శ్రమయితువులం శాణ్ధి = ణః పాదు కే త్వ్రమ్। చన్దా )పీడే (పణమతి నవాం చన్ది) కామాపత ద్భిర్ధారా నిర్యత్స్ట్రిలకణికాశీక రైశ్చన్ద్రక్ట్రామ్ ॥ 2.೨ 902 వ్రజోపేతాం వలభిదుపలశ్యామలాం మక్షు ఘో**షాం ము**క్తాసారాం మధురచప లాం పీశ్యవిష్ణాణ్ చే త్వామ్। హర్ష్ త్రాన్హాడుపరి చలయన్పాడు కే చన్ద్రకా న్రం ధత్తేనిత్యం ధృతఘనరుచిస్తాణ్ణవం నీలకణ్ణः । 23 903 ్ళ్రీరజేన్లో శ్చరణకమలం తాదృశం ధారయ స్త్రీకాలేకాలే సహకమలయా క్ల్లప్త యాత్ర్మవుత్ర్మ్। గత్వాగత్వా స్వయమనుగృహాద్వారమున్నిదనాదా పౌ రాన్నిత్యం కమపికుశలం పాడుకోపృచ్ఛసీవ 🛭 2ర 904 చతురవిహారిణీం రుచిరపడుగుచిం భవతీంమనసిజసాయ కాసనగుణోచితమక్సుర వామ్ । అనుపదమ్మాద్రియేమహి మహేద్ద్రశీలామహితాం హరిచరణారవిద్దమ కరన్లమధ్పు వతి కామ్ ॥ ८౫ 905 కనకరుచా జ**టాము**రగమాలిమణిన్మణిభి<u>త్</u>తిదివతరజ్డిణిం తరళహ క్తికదీధితిభిః। కుటిలత యాక్వచిచ్ఛశీకలామధరీకురు పే.మురరిపుపాడు కేపురభిదఃశీరసావిస్తృతా ॥ కాలేతల్పభుజడ్డమస్యభడతః కాష్ఠాంగతాం శేషతాం మూర్తింకామపి వేద్మి రజ్లనృపతేశ్చ్రితాం పద(తద్వయిమ్ । సేవాన(మనురాసురేన్ద)మకుటీశేపాపటీ స్ట్రజమ్ ముక్తాచన్నికయేవ యా[పథయతే నిర్తోకయోగంపునః ॥ 22 చ్రన్టా పీడళిఖణ్ణ చన్ద్రశిఖరచ్యాతత్సుధానిర్హురస్ట్ కాళ్లిప్లను రేన్ద్ర శేఖరరజున్హ్యానాం స్తుమణపాడు కామ్ । (బహ్న్ స్త్రమ్మవిభ క్షసీమవివిధ జ్యే డ్రజ్ఞపరస్థితిధ్వంసాను (గహ న్మిగహ్మాపణయినీ యాస్మాకీయా రజ్ఞిణ్ణు 🏾 2ళ 908

| కొరి. చి పద్ధతిః 7                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ల మాపురశీజ్జితేన గుణితం నాదం తవాకర్ణయన్నా శ్రీఘన్నిగమా న్రగ్ర                      |
| తుళసీదామాాత్థితం సౌరభమ్। కాలేకు త్రచిదాగతం కరుణయా సార్ధంత్వయ                       |
| चా (గతః పశ్యేయంమణివాడు కే పరతరంపడ్నేత్తణం ైదవతమ్ ॥ ટ౯ 90९                          |
| వహాతి ౣితివ్యవ <b>హి</b> తాం సో2_పిత్వాం గతిషుపాడుకే రడ్డి I                       |
| కమరపతిభుజxపరిబృఢకరివరకులశిఖరిభూమి కా భేద్రె ៖ ॥ ౮ం 910                             |
|                                                                                    |
| 30. అథ చి(తపద్ధ                                                                    |
| ర్పత్థిహాం నర్వెచ్రితాణాం ర్ఘపద్యే మణిపాడుకామ్ ।                                   |
| విచి(తజగ <b>వా</b> ధారో విష్ణుర్య[త[పతిషితః ॥ ೧ 91                                 |
| '' అపశాబాహణ "                                                                      |
| శృణు తేపాడు కే చి[తం చి[తాభిర్మణిభిక్విభోః।                                        |
| యు $	imes$ [కమభువో వర్ట్గాన్యు $	imes$ గపద్వహేసే స్వయమ్ $	imes$ $	imes$ 91 $	imes$ |
| '' గోమూత్రికాబన్లః''                                                               |
| సురానురార్చితా ధన్యా తుంద్రమంద్రలపాల్కా ।                                          |
| చరానరా శ్రీతా మాన్యా రజ్ఞపుజవపాడుకా ॥ 3                                            |
| '' <i>గు</i> ాఢచతు <sub>ర్థ</sub> మ్ ''                                            |
| పద్భేవమజళ్గరిత్పారం సంసారసంత తేణి 1'                                               |
| దురిత జేవికా భూ <b>మూత్పాదుకా</b> రజభూపతేః ॥ ర 91-                                 |
| '' నిరోష్య్రమ్ "                                                                   |
| అనన్యశరణః సీదన్నన న్రక్లేశసాగ రే ।                                                 |
| శరణం చరణ[తాణం రజ్ఞనాథపృ సం(శ్యే 🛙 %                                                |
| '' [కియావఞ్చ్రగమ్ ''                                                               |
| ్షతిభాయాం: పురంత త్ర్వం బ్రీభతీషడ్మలోచనమ్ ।                                        |
| ుప్ప్రిమాయామవస్థాయాం పాదు కేముహ్య తేమమ ⊫ ౬ 916                                     |
| '' (ప్పాల్కా భేదః ''                                                               |
|                                                                                    |

యామఃశ్రమతి యాంధతే యైన యాత్యాయ యాఒచ్చయా। యా≥స్య మానాయ యై వాన్యా సా మామవతు పాడుకా I 2 917

| '' పాదావృత్తియమకమ్ ''                              |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| ా్య నః శౌరిపాదు త్వం (ఖాయశ్చీ త్తేష్వను త్తమా 1    |     |
| ే్య్మేస్ తతఃనర్భిః [పాయశ్చీ త్రేష్వన్న త్రమా ॥ రా  | 918 |
| . '' పాదానులోపు పతిలోమయముక్షమ్ ''                  |     |
| ⁄ రామువాదగతా భానా నా భాతా≥-గదవామరా।                |     |
| కాడుపానంచ కా సహ్య హ్యాస కాఞ్చనపాడుకా ⊪్            | 919 |
| " అపునరు_క్షవ్యజ్జనమ్ "                            |     |
| బాఢాఘాలీఝాటతుచ్ఛే గాథాభానాయ ఫుల్లఖే।               |     |
| సమాధా శఠజిచ్చూడాం వృణోషి హరిపాదుకే ။ ౧ం            | 920 |
| '' మురజబన్ధః ''                                    |     |
| సా భూపా రామపారస్థా విభూపా స్త్రిసపారతా।            |     |
| తారపా సకృపా దృష్టిపూరపా రామపాడుకా ॥ ೧೧             | 921 |
| " అనతిరి క్షపదపదార్థానులోవు పతి <b>లోమ</b> యమకమ్ " |     |
| కారికా న న యం తాయం యం గేయంస్యస్య భానుభా।           |     |
| ವాదపా హహ సిద్ధాలని యజ్ఞాయ మమ సాలక్షాసా ॥ ೧೨        | 922 |
| " శ్రబ <sub>న్</sub> ణి"                           |     |
| సరాఘవా (శుతౌ దృష్ట్లా పాదుకా సనృవాసనా।             |     |
| సలాఘవా గతౌ శ్లిష్ట్లా స్వాదు ర్మే సదుపాసనా 🛚 ౧3    | 923 |
| " గరుడగతిచ్చక బర్ధం"                               |     |
| కావ్యాయాస్థిత మావర్గవ్యాజయాతగమార్గకా ॥             |     |
| ទោះသဘာ ಜಗ್ರತಃ ដូចីទូ రజపుజనపాడుకా ။ ೧୪             | 924 |
| '' ద్విశృజాటకచ్(కబన్లః ''                          |     |
| సురకార్యకరీ డేవీ రజ్జిధుర్యహ్య (ను) పాడుకా ।       |     |
| కామదా కలితా దేశా చర్స్తే సాధువ రృసు ॥ ೧%           | 925 |
| '' ద్విచతుమ్ర-చ్చకలన్లః ''                         |     |
| భరతారాధితాం తారాం వనే రాఘవపాడుకామ్।                |     |
| భవతాపాధిత్నానాం వన్ద్యాం రాజీవమేడురామ్ 🏽 ౧౬        | 926 |

| '' చేతురరచ(కబన్లక, అక్టదళోపద్మమ్, చేతుర్దళోగర్భద్వాదశోదళోపద్మంచ |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| కాడుపాస్యసదాలోకా కాలోదాహృతదామకా।                                |     |
| కామదాఒధ్వరిరంసాకా కాసా కోజ్లేశపాడుకా 🏿 ೧౭                       | 927 |
| '' సకర్ణి కపోడశ దళపద్మమ్ ''                                     |     |
| వాపాకూపారపాలీపా త్రిపాదీపాడపాడపా ।                              |     |
| కృపారూపా జవాలావా స్వాహా మాఒవాన్నృవాధివా ॥ ೧೮                    | 928 |
| '' చతురజతురజపదబన్లణ ''                                          |     |
| స్థిరాగనా౦ సదా≥≥రాధ్యా విహతాకతతావుతా I                          |     |
| సత్పాడుకే సరాసా మా రజ్ఞరాజుపడం నయం ॥ ೧೯                         | 929 |
| '' పూర్వస్మిక్ తురజ్ఞపద్మక మేణ ఉద్దార్భ                         |     |
| స్థితా సమయం రాజత్పా .గతరా మాండకేగవి।                            |     |
| దురంహానా౦సన్నతాదా సాధ్యాతాపకరా≥సరా ॥ ౨೦                         | 930 |
| '' అర్ధ్(భమకయమకమ్ ''                                            |     |
| లోకతారాకామచారా కివిరాజడురావచా ।                                 |     |
| ತ್ರಾರ್ ಗ <b>ತೆ</b> ವಾಸರಾ೭≥ಕು ರಾಜಾತೆ ರಾಮವಾಡುಕಾ ॥ ೨೧              | 180 |
| " <sup>'</sup> నర్వత <b>ో భ</b> (ద <sub>ి</sub> "               |     |
| జయామహాఒహామయాఒజయామహే దుదుహే మయా 1                                |     |
| <b>మ హేళ</b> కా, <b>కాళ హేమపాదు కా≥.మ</b> మ కాదువా ∥_೨೨         | 932 |
| ్ " ద్వ్యజ్యాల్విమయకసర్వతోభ్రడః "                               |     |
| పాపాదపాఫాదపాపాఽవాదభాదదవాదపా ।                                   |     |
| దపాదపాపావపాదపాదపా దదపాదపా 🏿 _93                                 | 933 |
| " (త్య డ్ ఈ "                                                   |     |
| ్రోపోడ్రీపకపావే≥సి కృపాపారోపహద్కా !                             |     |
| పూదాచాదోదకావాదోద్దిపికా కా≥పి పాడుకా ∥ ౨రి                      | 934 |
| " ఏ కాం ఈ రః "                                                  |     |
| <b>હ</b> હાર્ક હોલા હાર કાર કાર કાર કાર કાર કાર કાર કાર કાર ક   |     |
| ള ഉള്ളൂളളളെ ഉള്ളൂളളളളുളുളം page ask                             | 935 |

#### '' సర్వవిషయసముచ్చయః మహాయమశమ్ ''

యాయాయా $= 2 - \cos \omega$  యాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయు యాయాయాయాయు యాయాయు మా యా  $= 2 - \cos \omega$ 

" పాదచతుప్పయభాగావృత్తియమకమ్ "

రఘుషత్చరణావస్త్రీ తథా విరచిత్నఇ్చరణా వన్స్ वी । కృతపర్చరణా వన్స్ కైర్నిగమముఖైశ్చ రణావస్త్రీ గతా ॥ ೨२

'' వాదభాగచతురావృత్తి**య**మకమ్ ''

దత్తేకేలిం జగత⊱ల్పనానాటికారడ్గిణా≥రడ్గిణా రడ్గిణారడ్గిణా। తాదృశే గాధిఫు[తాధ్వేరే త్వాం వినా≥ఫాడుకా ఫాడుకా పాడుకాపాడుకా ⊞

### " అవ్ఘదళపద్మమ్ – సజ్కరశ్చ్ "

పాదపాపాదపాపాదపాపాదపా పాదపా పాద<mark>పాపాదపా</mark>≥పాదపా । పాదపాపా<mark>దపాపాదపాపాదపాపాదపాపాదపాపా</mark>≥≥ దపాపాదవా ॥ ೨೯ 939

'' కవినామాజ్కితమప్పదళపద్మమ్ ''

సా కేత్రతాణ వేళాజనిత తతనిజ్రవాజ్లణ్మిక్ పభాసా సాభా స్టాప్స్ట్రీరటమ్యామియ మమమయమివ్యాపదు చ్ఛేదిలాసా ! సాలాది చ్ఛేదతిగ్నా హవరురురువహ్మాహీకర స్వామరాసా సా రామస్యాజ్ఞ్రిమభ్యాజతినననతిజస్థూల**ము**[తాక తేసా ॥ 9:10

### '' కవికావ్యనామాజ్కితం మహాచ్చకమ్ ''

రమ్యే వేశ్మని పాపరాడుసభిదాన్వాస్త్రధీనాయికా గమ్రం కర్మజదుర్మదాలసధి యాం సాహ్హనాధీకృతా। సద్వాట్రభమికాసు తాపసతపోవి[సమృభూయ న్రికా కాచిత్ స్వైరగమేన కేశిసమయే కామ్మవతా పాదుకా॥ 3౧ 941

" చతురజమప్టారచ్చకమ్ "

్శీసం వేదనకర్శకృద్వను తవ స్వామృద్ధమైర్యన్ఫుటు (శ్రీ) పాదావని విస్తృతాసి సుఖనీ త్వం గేయయాతాయనా । వేదాన్హానుభవాతిపాతి సుతనుు సాస్ట్రెడ్య భావ[పథోఒజు—స్థా చాచ్యుతదివ్యదాస్యనుమత్తిు [పాణస్థసీతాధన ॥ 942

'' భిన్నపృత్తానులోమగోమూ[తికాయాం శ్లోకా "

కనకవీరనివిష్టతను స్త్రదా సుమతిదాయినిజానుభవస్కృతా। విధిశివ(పముఖైరభివన్డితా విజయతే రఘుపుడ్దవపాడుకా॥ 33)

943

937

| •                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| దీనగోవీజనక్ల్లిస్ట్ర్ భీనుత్సదా రామపాదావని స్వానుభావస్థితా!               |      |
| ఏధి మేఒవళ్ళముత్తారభావ శ్రీతా తేజనా తేన ఘుష్టీం గతా పారీకా॥                | 9 14 |
| '' <b>భి</b> న్నవృత్ర్మతిలోమగో <b>మూ</b> త్రికాయాంశ్లో కా ''              |      |
| ధామనిరాకృతతామసలోకా ధాతృము మైర్వినతా నిజదాసై:।                             |      |
| వాసమశేవమమవాకునుకేష మే వాదు విభూషితరాఘవవాదా॥ 3%                            | 945  |
| కృవానఘ్ తాతసుభూరడుప్పా మేధ్యా రుచా వారిషదా உ మ భూవా।                      |      |
| పదావని <u>స</u> ్వానసుఖైర్న తృ <u>ఫా</u> కాన్వా, సమేతా ౖధికృతానిరోధా ॥ 3౬ | 946  |
| '' భిస్పవృత్తానులోమ్(పతిలోమశ్లోకా ''                                      |      |
| సారసనౌఖ్యసమేతా ఖ్యాతా పదపా భువి న్వాజ్ఞా ।                                |      |
| ನಾರ್ಮನತಾರ್ಯವನಾತಾ ಧಿರಾ ವಸುದಾ ನವನ್ಯಾನಾ ॥ 32                                 | 947  |
| సాన్యా≥వనదా సువరా≥ధీశానా వర్యకా సహాసా ।                                   |      |
| జ్ఞా స్వా విభుపాదపతాఖ్యాతా మే సఖ్యసౌ సరసా 🛮 3రా                           | 948  |
| '' పాదుకాయుగళగర్భకర్ణి కమష్టదళ పద్మమ్ ''                                  |      |
| ভౌరస్ఫారతరస్వరరసభరరా నా పదావనీ సంరా।                                      |      |
| ధీర్మై క్టరచరస్థిరరఘుపురవాసరతీరామసవా ॥ 3౯ :                               | 949  |
| '' పాదద్వయభాగచ్వా కృవృ_త్తియమకమ్ "                                        |      |
| చరమచరం చ నియన్తున్నరణావనిదంఖరేతరా శౌరేణ।                                  |      |
| చరమపురుషార్థచ్రితౌ చరణావని దశసి చత్వ ేషు సతామ్ ॥ రం                       | 950  |
| 30. అథ నిర్వేదపద్ధతిః పక్షతింశీ.                                          |      |
| ర్జు పాడు కాం దేవీం పరవిద్యామివ స్వయమ్ ।                                  |      |
| యామర్పయతి దీనానాం వయమానో జగద్దురుః ॥ ౧                                    | 951  |
| అపిజన్మనిపాడు కే పరస్మిన్నన్మమైః కర్మభిరీదృశోభ వేయమ్ ।                    |      |
| యఇమే వినయేన రజ్గభ ర్తుం సమయేత్వాం పదయోం సమర్పయ స్త్రి ॥                   | 952  |
| పరివ_ర్తయితా పితామహాదీ౯ త్వమివాన న్రమసౌ వహత్యనేవా ।                       |      |
| అధునా≥పి నశారిపాడు కే త్వామనఘాలమ్భనమభ్యపై తి చిత్తమ్ ॥                    | 953  |
| కవులాధ్యుషి తే నిధౌనిరీహే సులభేత్మిషతి రజ్ధకోశమధ్యే।                      |      |
| త్వ్యాయి తత్ప్ప్రతిలమ్మనే స్థితాయాంపరమన్విచ్ఛతి ఫాడుకే మనో మే 🛭 ర         | 954  |
|                                                                           |      |

యద్యహ్మహం తరళధీ స్థవనస్క్రవేయంనస్త్రప్తమ ర్హ తికథం భవతీస్వయంమే । వత్సే విహారకుతుక౦కలకూ త్యక్షా కానామకోశవపదావని నత్సలాయాంః 1 మాతర్పకుస్థకరుణామపి నిహ్ను వానాత్ కింవాపరంకిమపి కిర్బిడులోమదీయాత్। గాఢం గృహీంత చరణాగమనాప దేశా త్ర్త త్వే 9రణ్ర పణయినీ తవచేన్న బీలా ॥ ర్టీ బాzసి కాఞ్చనపదావని కైటభారేః పాదారవిన్లమ $oldsymbol{s}$ రస్థనిమేవణేన  $oldsymbol{i}$ దేవిత్వద న్రికజుమః కథమన్యథామే దీనాడ్ రాణి నశృణోషిదయాధికాత్వమ్ ॥ మాత స్త్వదర్పితభరణ్య ముశున్దపా**దే భ**్రదేశరాణియదినామభవ\_స్తి భూయంః! క్ర్మీ ప్రస్తు ప్రాట్లు కాట్లు కింద్రు ప్రాట్లు ప్రాట్లు ప్రాట్లు కోట్లు కోట్ల దావారికద్విరసన్మపబలా నైరాయైస్ధాయేపదావని దురాఢ్యబిల్మపే 🖥 । త్మదజ్ఞధామనిరపాయధనో త్ర్థరాయాం త్వయ్యేవవ్మిళమయ మఙ్హమనోరథంమేఖ వ్యాముహ్య తాం[తివిధ తాపమయేనిదా ఘేమాయావి శేష జని తాసుమరీచి కాసు। సంస్పృష్టశౌరిచరణా చరణాననిత్వం స్థేయాస్వయంభవసి నశ్చరమేపుమర్థే ॥ అచ్చేద్యయా విషయవాగురయా నిబద్ధాక్ దీనాక్ జనార్ధనపదావని సత్పథస్థా। ု పాయః(క్రమేణ భవతీపరిగృహ్య మాళౌ కాలేనమోచయతినఃకృపయాసనాథా॥ సంవాహికా చరణయోస్కిణిపాదర శ్రే దేవస్యరస్ధవస్త తేర్దయితాననుత్వమ్ । క స్తా ్వంనివారయితుమరత్తియోజయ్స్తీంమాత స్సుత ద్ధుణగ ణేషుమమాపరాధా 🗉 కింవాభవిష్యతి పరంకలు పైకన్న త్రే రేతావతా 2 ప్యనుపజాతమనేహసా మే । ఏకంతడ స్త్రి యదిపశ్యసి పాడు కే తేపద్చాసహాయ ఇదపజ్కడభోగి సామ్యమ్ ॥ వివిధవిషయచిన్నాసంత తాభిశ్చిరంమాం జనితకలుషమిశ్థం దేషిదుర్వాసనాభిః । పదనరసిజయా స్ట్వం పాదు కేరజ్గభ ర్వుపరిమళపరివా హై:పావనై ర్వాన చే: কৃঃ॥ ళరణమధిగతస్త్వాం శాజ్ధీకాణంపాదర జే సకృదపివినియు క్రం త్వత్సపర్యాధికా రే। పునరపికథమేనం హాస్త్రముత్తానయేయం ధనమదముదితానాం మానవానాం సమాజే 🛮 ౧౫ 965 యదికిమపి సమీాహే కమ౯కర్తుంయథావత్ప్రవిపదముపజాతైః ౖపత్యవేయాం నిమ్ తెంక్ । అవధిరసియందిత్వం త(తనైమ్ త్రికానాం శరణమ్మానకింమే శౌరిఫా ದಾವನಿನ್ಯಾಃ 🛮 ೧೬ 966 అ న్ర్ట్రీనై రఘపకికరై రా. లాచి త్రివృత్తిః శన్దూదీనాం పరవశతయా దుర్ణయానీ న్ప్రియాణి! నిష్ట్రాణ్ పాద్మపణయిని చిరాదస్య మేదు:ఖసిన్హా: పారం(పాప్యం భవతి

967

పరయా విద్యయా వాత్వయావా 🛭 ౧౭

గోమాయూనాం మలయపవనే తస్కరాణాంహిమాంశా దుర్పృత్తానాంసుచ రితమయే సత్పథే త్వత్సనాథే! తత్త్వహ్హనే తరళమనసాం శాడ్లికాణఃపాదరజే నిత్యోచేస్టగో భవతినియతేరీదృశీ దుర్విసీతిః ॥ ౧౮ 968 కాలేజన్హూన్క-లుమకరణే ఢి.బమాకారయన్య్యా ఘోరంనాహం యమపరిష దో భూడుమాకర్ల యేయమ్ ! ఆశ్రీమద్రడేశ్వరచరంచూరి నైరజ్జు బ్రయ్లు క్రం సేవాహ్వానం సపది శృణుయాం పాడుకానేవ కేతి ॥ ౧౯ 969 పాపాణకల్పమన్లే పరిచిత గౌతమపర్కిగమాన్యాయాత్ ! పతివడపరిచరణా స్ట్రం పరిణమయ ముక్సునాదరడ్డిణి మామ్ ॥ ౨ం 970

## 3. అథ ఫలపద్ధ్య్ణ్ ద్వాత్రింశీ.

ఉపాఖ్యాతాం తథాత్వేన వసిష్ఠాద్యైర్మహర్షిఫిః। ఉపాయఫలయోణ కాష్ఠామువాసే రామవాదుకామ్ 🏿 ೧ 🗸 971 ని) శేయ నిర న్తరం ప్రతీత ట్రివహానాం విభవంతృణాయ మత్వా । స్ట్రవి చేశాలు కాట్లాలు సముద్వహన్హ్యాణ 🛚 ౨ 972 కిమహంమణిపాడు కే త్వయామే సులభేర్జనిధ్బాశియాసనాథే। కరణానిపునః కదర్థయేయం కృపణద్వారదురాసికాదిదుఃఖైః ॥ 3 973 సకృదష్యనుభూయరజ్డభ్రు స్ట్రామ్హ్హేషమనోహరం పదాబ్జమ్ ! అంఖునర్భవకాతుకం తదైవ (పశమం గచ్ఛతిపాడుకే మునీనామ్ ॥ ర 974 అపరస్పరపాతినామమీ మామనిదంపూర్వనిరూఢస్త్ర న్రతీనామ్ । భరతవ్యసనాదనూనసీమ్నాం దురితానాం మమనిష<sub>్ట్ర</sub>త్రి స్వ**మా**సీః 🛭 975 త్వడుపాసనసం(పదాయవిడ్భిః సమయోసా త్ర్వత నేవి తే గియుక్తాం। భరత్వతినోభవామ్బురాశిం కతిచితాం ఇ స్టనపాడు కేతర న్లి ॥ ౬ 976 అలమ మ్యత పాడు కే యథావద్భవతీ యచ్చపదంత్వ దేకధార్యమ్। ఇత రేతరభూషితం త **దే**తద్ది **్పతయం సం**వననాయు చేతసోనః 🏽 ౭ 977 అనన్యసామాన్యతయా మురారేర జ్లేష్వవా ప్రేషు కిరీట**ము** ఖై ్యి । పాదావనిత్వం నిజమేవభాగం సర్వాత్త సాధారణతామ సై షీঃ ॥ ౮ 978 సమా ్శితానాం మణిపాడు కేత్వాం విషశ్చితాం విష్ణుపదేష్ననాస్థా । క థంపున\_స్తే కృతినోభ జేరన్వాసాధరం వాసవరాజధాన్యామ్,॥ ೯ 🐇 979 విమృశ్యర జ్లేశ్వరపాదర జ్రే వార్మక చంనూనమవారణీయమ్ । పద్చా గోహాం≥పి స్పృశతీ(పతీతా స్థూలేనరూపోణ వసుద్ధరాత్వామ్ ∥ ౧ం 980 అభిరమేసి త్వమనపాయనిధిం మణిపాదుకేమధుభిదశ్చరణమ్ 1 అతపవదేవి తదనన్యఘనాః శిరసా వహ న్రిభవతీం కృతినః ॥ ౧౧ 981 పదయుగమివపాడు కే మురా రేర్భవతి విభూతిరక ణ్రకా త్వ్రమైవ । కథమివహృదయాని భావుకానాం త్వదనుభవాడుపజాతకణ్షకాని ▮ ೧೨ 982జ్ఞాన(కియాభజనసీమవిదూరవృ $\overline{\underline{e}}_{i}$ ్పై దేశికస్య తదవా ష్రికృతాం గుణానామ్ I మాలామమాసి మధుసూదనపాదు కేత్వం గజైవహ న్హపతితా విధినై వపజ్లోం ॥ రాజైశ్వరస్యయదిదం మణిపాదరాజ్లే పాదారవిన్లయుగళం భవతీసమేతమ్ ! పుంసాముపో**షిత**వ్**లో**చనపారణా ్ద్రం త్షేత దీహా శర్ధర మూంసమేతమ్్⊪ కామాదిదోమరిహితం తదనవ్య కామాః కర్మ్మత చౌనాదళవిధం పరిశీలయ న్లః। హాదావనిత్వదనుపట్టని శేవప్పశ్య మేకా <u>ని</u>నః పరిచర <u>ని</u>పదంమురా రేః ॥ మాలాస్థితా మఖభుజాబుథవార్యతీనాం త[దజరాజచరణావని వైభవంతే। అస్తాదృశామావియది (పథితంతతఃస్యాతౌన్లిలభ్యమమ్బతదిదం తవసార్వభామమ్ ॥ స్వహ్నే ఒపిచే త్ర్వమసి మూర్ధనిసంనివిష్టా వ్రమస్యమే నరకమర్ధనపాదర జే. 1 స్థానే **క**దైత**దిహదే**వి యత్:సమాధా సన్తోవిడు <u>స్</u>రమపి తాదృశబుద్ధిగమ్యమ్ II బద్ధాజ్జాలిఃపరిచర౯ నియమేనరాజ్ల్ విర్థాణితాచ్యుతనిధిం మణిపాడు కే త్వామ్ 1 కస్యాపి కూణితడృశో ధనినఃపురస్తాదుత్తానయేయ నకదాంహి కరంవికోశమ్ ॥ త్వయ్యర్పి తేన చరణేనసదధ్నభాజు పాదావని (పథితసాత్రి న్లో కాదృశాక్షణి) రజేశవద్విదధతే ముహ్బరబ్రహారా౯ రజేమహీయసినటాఇవ భావుకాస్తే 🛭 989 యేనస్థితా శీరసిమే విధినా2 ధునాత్వం తే నై వ దేవి నియతం మమసామ్ప రాయే। లడ్రీ.కరిమ్యసి పదావగిరజ్జనాథం లడ్ర్స్మీప<mark>దామ్మురుహ</mark>యావకపజ్కలత్య్యమ్ 🏾 హరిచరణసరోజే భ క్ర్తి భాజాంజనానామనుకరణవిశేషేరాత్ర్మన్ వోపహాస్యమ్ । పరిణమయదయూ(ర్వాపాదు కే తాదృశంమాంభరత పరిషద్దనర్న ర్రిభిశి ప్రే త్రణీయమ్ దురితమపనయ స్త్రీ దూరతఃపాడు కేత్వం దనుజమథనలీలా దేవతా మానయ స్త్రీ। అనితరశరణానామ్మనమస్యాప్య జన్తోరవశకరణవృత్తేర్తగతః సంనిధేయాః॥ చరమనిగమగీతే స్పత్వాసమాప్తే నిజనదనసమిాపే (పాపయిష్యకావిహార**మ్**। జ్వలనమివభవత్యేః సమ్యగారోపయేన్నాం ్రపథమవరణవశ్యః పాదు కేరజ్డనాథః॥

పునరుదరనివాసచ్ఛేదనం సహ్యాసిన్ధోః పులినమధివసేయం పుణ్యమాలుహ్మలా భాత్। పరిణమతిశరీరే పాడుకేయుత్తపుంసాం త్వమసినిగనుగీతాశాశ్వతం హాలిరత్నమ్ ॥ ౨ర 994 బహువిధిపురుషార్థ్రామసీమా న్లైరేఖాం హరిచరణసరోజన్యాసధన్యామనన్యst । భరతసమయసిద్దాం పాడుకేభావయంస్త్వాం శతమిహళరద్దే ౖశావయేయం సమృద్ధిమ్ 🛮 ౨౫ 995 తిలకర్యని శిర్ మేశౌరిపాదావనిత్వం భజసీపునసినిత్యం భూమికాం భావనా ఖ్యామ్ । వచసిచవిభవైకస్పైర్వ్యక్త్రి మిత్యం[పయాతా తదిహ పరిణతంచేం తా దృశంభాగధేయమ్ ॥ ౨౬ 996 అజు షిచిరమాడా హైస్ట్రమేస్ట్రియాది స్త్రవను తదధికు సన్నీశ్వర్డానం బభూవ । అథభగవతఏవాభూవమర్థాదిదానీం తవపునరహమాసం పాడుకే ధన్యజన్నా ॥ ౨౭ 997 త్వమ్యూయక్తై భగవతిశిలాభస్మనోః (పాణదానాదాడ్రీపూలం (షథితవిభవా పాదపద్మా మురారేణ। తామేవాహం శిరసి నిహితామద్యపశ్యామి ైదెవా దా త్రాధారాం జననిభవతీమాత్మలాభ్రభసూతిమ్ ॥ ౨ూ 998 కథం కార**ం** ల&్స్టీకరకమలయోగ్యం నిజపదంనిదధ్యా(దజేశంకు కులిశకఠినేస్స్తి మనసీనః । నచేదేవంపుధ్యే చిళతీదయయా దేవి భవతీ నిజా(కా స్త్రిత్యుణ్ణప్మరశర శ్రీమాక్షక్షత్తణి ॥ ఎ౯ 999 ్మ్ జాతౌల్యం కిమపిసమయోపాడుకే వర్ణయ స్త్రీని ర్వేశం **స్పందిశసిభవతి** నాథ యోక్స్ ధరణోయ్యకి । మామప్యేవం జనయ మధుజిత్పాదయోర న్రరణ్ణం రణ్ణం యాఒసాజన**యసి గు**ణై రా్భరతీశ్చ త్రరజమ్ ॥ 30 1000 ఇతిరజ్ఞధురీణపాదు కేత్వం స్తుతిలజ్వేణ సహ్మాసశోవిమృష్టా । సఫలంమమ జన్మ తావదేతద్యదిహాశాస్యమతఃపరం కిమేతత్ ॥ 3౧ 1001 మాత్ స్వరూపమివ రజ్డపతేర్ని విష్టం వాచామసీమని పదావని పై భవంతే। మాహాదభిష్టుత వతిో మమమన్దబుద్ధేర్బాలస్యసాహసమిదండయయాస్థ హేశాణ ॥ యేనామభ క్రినియతా: కవయోమదన్యే మాత:స్త్రవ స్త్రి మధుసూదనపాదు కే త్వామ్ । లప్స్యే గుణాంశవిని వేశితమానసానాం తేషామహాం సబహాయాన ವಿಲ್8ಿಹಾನಿ 1 33 1003 సజ్జర్లయ్ గ్రిహ్బాదయాన్యసతాంగుణాంశేస్త్రస్టుప్రమ్రమీన ప్రభయ గ్రిదోమమ్

త్రదజనాథచరణావని తేస్తతీనామే కాషరం సదసతోరిహా సాత్షిణీత్వమ్ 🛙 1004

ఇత్థంత్వ్ మేవ నిజకేలివశాద కార్టీ రిజ్వ్వాకునాథపదపజ్కడాయోరనన్యా ! స్వీయం పదావనిమయానుమహచ్చరి[తం సీతోవ దేవిసహజేన కవీశ్వ్ రేణ ॥ పృథుకవదనళజ్కా స్పర్శనీత్యా కదాచిచ్చిరసి వినిహితాయాం: స్వేనభూమ్నా తవైవ ! స్తుతిరియముపజాతా మన్ము ఖేనేత్యధీయుః పరిచరణపరా స్థే పాదు కే≥ పా స్థదోషాం: ॥ 3౬

యదిస్పే తాభ క్రి బ్రణయ ముఖవాణీపరిపణం పద్రతాణస్తాంతం హృదిబిభృథ రణ్ణిశ్రీతృత సిరున్మాదోయ ధ్యా నిరవధిసుధాని గ్గారముచో వచ్భ స్థీరేతా నకథమనురుస్దే సహృదయు ॥ 32 1007

జయాత్రియత్రిరాజనుగా క్రీర్హయత్రిముకున్నన్య పాదు కాయుగర్రీ। తదుభయుధనట్ర్త్రివేదీమవన్ల్ల్యయన్త్త్ జయ స్త్రి భువి న<sub>్న</sub>్యం II 3రా

1008

ఇతి (శ్రీకవితార్కికసింహాస్య సర్వత స్రాస్వత స్రాస్య (శ్రీమద్వేజ్కటనాథస్య వేదాన్తాచార్యస్య కృతిమ పాడుకాసహాట్రం సమా ప్రమ్.

చిత్రకట్లతి స్థబన్ధవిన్యాసా:-పాడుకాబన్లు శ్లో. 39.

श्री पाहुकाब-धीयम्। ३९-शः श्रीकः

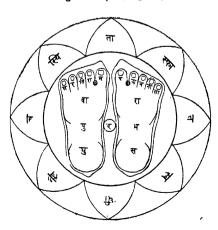



= श्रीः: = शाखन्धोयम् = १३ - शः श्लोकः =

| 3        | <u></u> - | पा        | <u>क</u> ा      |   | - |
|----------|-----------|-----------|-----------------|---|---|
| सराघवा ग | रि        | ष्टा स्वा | <u>ड</u><br>में | स |   |



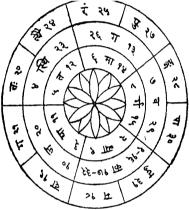

గరుడ×తిచ(క్రబన్లు 14 శ్ల్లో.

श्री द्विचतुष्कृचक्रबन्धीयम्। १६ - श्लोकः।

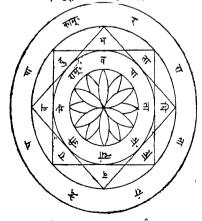

ద్విచతుమంచ్రకబన్ల: 16 శ్లో.



ద్విశృక్షాటకచ్చకబన్లః 15 శ్లో.

अष्टदळपदाःबन्धोयम्। १७- द्याः श्लोकः।

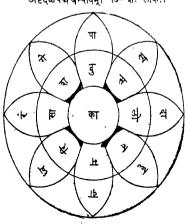

అష్టదలపడ్నబన్ల: 17 శ్లో.

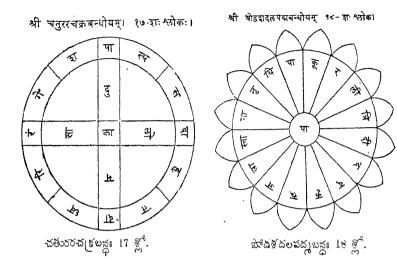

%ी मुरजबन्धः। ११ दाः श्लोकः।



चतुरङ्गतुरङ्ग बन्धीयम्। १९-२० - शी श्लो की।

| स्थि    | ₹T      | ग ९.     | "सो         | स        | <u>बा</u> | रा        | ध्या     |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
| . १     | ३0      |          | २०          | ३        | २8        | ११        | २६       |
| वि      | ह       | ता       | क           | त        | ना        | म         | ता       |
| १६      |         | २        | २ <i>९,</i> | १०       | २७        | ४         | २३       |
| स<br>३१ | त्या    | प्रुं    | के<br>१४    | स<br>२१  | स्        | सा<br>२५  | मा<br>१२ |
| ₹ 90    | म<br>१५ | चा<br>३२ | म ७         | प<br>२८. | द<br>१३   | न्म<br>२२ | य        |

చతురజ్ఞతురజబన్ల 19,20 శ్లో.

श्री अर्थभूमक बन्धः २१-३ाः श्लोकः।

| लो | क   | ता   | रा  | का | म  | चा  | रा |
|----|-----|------|-----|----|----|-----|----|
| क  | वि  | रा   | 7   | िक | रा | a   | चा |
| ना | रा  | ग    | ते  | पा | ĺυ | रा  | म  |
| रा | फ्र | ते   | रा  | म  | पा | द्ध | का |
| का | Juŋ | पा   | Ħ   | रा | ते | ज   | रा |
| म  | रा  | व    | पा  | ते | ग  | रा  | ता |
| चा | व   | रा ` | તિષ | ħ  | रा | वि  | क  |
| रा | ना  | स    | का  | स  | ना | क   | लो |

అధ౯ భమకబన్లు 21 శ్లో.

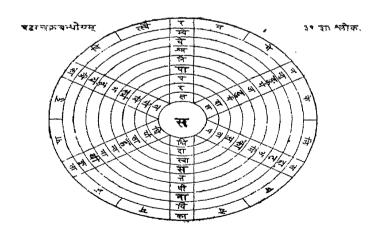

• మడరచ(కబన్ల: 31 శ్లో.

#### పా దు కౌ సహ (సమ్

#### अष्टदरा पदान-धीयम् । ३७ - दाः मंतीकः।

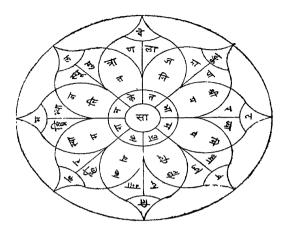

అష్టదలపద్మబన్లు 30 క్లో.

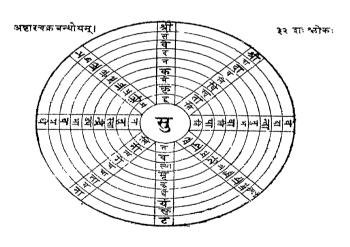

ఆప్టారచ(కబన్లః 32 శ్లో.

రత్నం (ెపెన్ నెం. 11 బ[దయన్ పీథ్ జి. టి. మదరాసు,

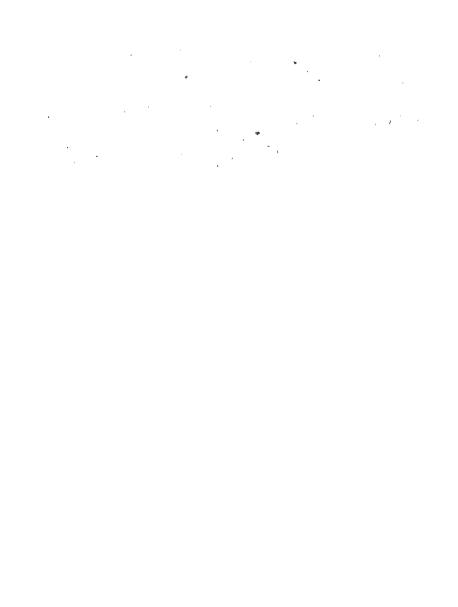

కృతజఞతా సివేదనము.

ఈ (గంథము మనసభకు వైన్ [పెసిడెంటు స్థానముంకరించు చున్న [శీమా౯. ఉ. పే. M. చక్రవర్యయ్యంగార్ (M. D. Bros) స్వాములవారియొక్క (దవ్యసహాయమువ్స్ల ముందింపబడెను. గనుక వారికి చాల కృతజ్ఞత.

